# ॥ श्री सरभ साळुव कल्पम् ॥ णु माणा माणा कंप्रां ॥ अत्र माळुव कल्पम् ॥ णु माणा माणा अत्र माळुव कल्पम् ॥ अत्र माळुव कल्पम् ॥

வீரோதி வருடம் - 2009

ஆசிரியர் ப்ரஹ்மஸ்ரீ எஸ். சங்கரநாராயணன் (ஸ்ரீவித்யாரத்ன ஸ்ரீவித்யா விபூஷண ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஸத்யானந்தநாத:)



வெளியிடுபவர்: ஸ்ரீராஜமதாங்கி ஸ்ரீவித்யா பீடம், 62/3, 28 வது குறுக்குத் தெரு, இந்திராநகர், அடையார், சென்னை-600020

தொலைபேசி: **24421420** ALL RIGHTS RESERVED BY PUBLISHERS शरभ साळुव मन्त्रः

आवरण पूजा

शरभेशाष्ट्रकं

माला मन्त्रं

शाभ कवचं

देसिक स्तोत्रं

शरभ भुजंग प्रयाद स्तोत्रं

शरभ हृदयं

शरभ मन्त्र राजः

श्री शरभ माला मन्त्रं

निग्रह दारुण सप्तकं

माया

भद्र काळि

शूलिनि

सुमीकरण स्तोत्रं

क्रियाभेद:

सर्वलोक वशङ्करं

ंवीरभद्र कल्पं

जगत्क्षोभणप्रयोगः

सर्वजयं संक्षोभणं मन्त्राणां राजराजो

आग्नेयास्त्र मन्त्रस्य

भैरव प्रयोगं

लक्ष्मि

सिद्वभैरव प्रयोगः

क्षेत्रपाल भैरवः

दिक्पाल प्रयोगः

कामराजं

पीठशक्तिः

रक्त चामुण्डि

मोहिनी

द्राविणि

शब्दाकर्षिणी

भाषा प्रयोगः

माया

पुलिन्दिनी

महा शास्ता

सम्क्षोभिणी

धूमावती

दरण सिद्धिदं मन्त्रं दुस्वप्न नाशनं श्री काल मन्त्रं वण्मुख मन्त्रं मैख:॥ त्वरिता वीरभद्र मन्त्रं वटवानल भैरवं ब्राह्मि माहेश्वरि कौमारि वैष्णवि नारसिंहि इन्द्राणि चामुण्डि चित्रमाला मंत्रं शीधसिद्विप्रदायक मन्त्रः अखिलोक मोहनं आशुताक्ष प्रयोगं आशुताक्षर्य कवचं शरभ सहस्रनाम स्तोत्रं शरभ अष्टोत्तर शतनामावलि

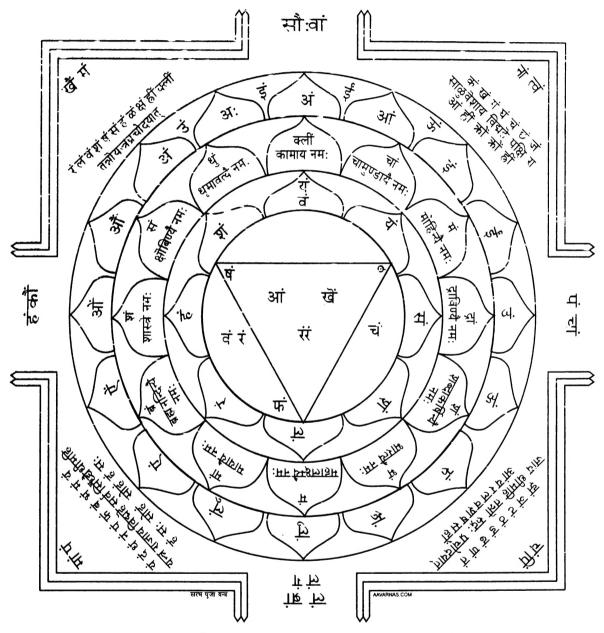

(மூலம் - ஆகாச பைரவ கல்பம்)

# शरभ साळुव मन्त्रः

अस्य श्री शरभसाळुव महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अति जगती छन्तः कालाग्नि रुद्रो देवता।। ओं खं बीजं स्वाहा शक्तिः फट् कीलकं मम श्री शरभसाळुव प्रसाद सिध्यर्ते जपे विनियोगः

कर अङ्ग ओं खें खां खं फट् अङ्गुष्टाभ्यां नमः हुदराय नमः प्राण ग्रहासि प्रणग्रहासि तर्जनीभ्यां नमः शिखाय वषट् सर्व शत्रु सम्हरणाय अनामिकाभ्या नमः कवचाय हुं शरभ साळुवाय कनिष्टिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट् पक्षिराजाय हुं फट् स्वाहा करतलकर पृष्टाभ्यां नमः अस्त्राय फट् ओं भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग् बन्दः

#### ध्यानं

चन्द्रार्काग्नि त्रित्रिपुटि कुलिचवर नगच्चञ्जलात्युघ्र जिह्वः काली दुर्गा च पक्षौ हृदय जठूगौ भैरवो वाटवाग्नि:॥

ऊरुस्थौ व्याधिमृत्यु शरभखगवरश्चण्डवातातिवेगः संहर्ता सर्वशत्रून् स जयित शरभः सालुवः पिक्षराजः मृगस्त्वर्धशरीरेण पक्षाभ्यां चञ्चुना द्विजः गोरवक्तश्चतुष्पादः ऊर्ध्व वक्तश्चतुर्भुजः कालान्त दहनौ पुष्यौ नीलजीमूत निस्वनः अरिस्तद्दर्शनातेव विनिष्टफल विक्रमः सटा छटोग्र रूपाय पक्षविक्षिप्त भूपुते अष्टपादाय रुद्राय नमः शरभ मूर्त्तये॥ लं इत्यादि पंच पूजा॥

मूल मंत्रं ओं खें खां खं फट् प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुं फट् सर्वशतृ संहरणाय शरभ सालुवाय पक्षिराजाय हुं फट् स्वाहा।।

# आवरण पूजा

यंत्रं

त्रिकोणं विलिखेतपूर्वं तद्वहिर् वृत्तमालिखेत् नद्रहिश्चाष्ट पत्रं नु द्यदशारं ननः परं षोडशारं ततः पश्चात् ततो भूपुरयुग्मकं त्रिकोण मध्ये दैवेशं शरभं शालुवेश्वरं

(त्रिकोणग् वृत्तं, ८ दलम्स् १२ दलम्, १६ दलम्, भूपुरं

त्रिकाणस्य बहि: पश्चिमादिदिक्षु प्रादक्षिण्यन

अष्टदले

 इन्द्राय नमः
 वरुणाय नमः

 अग्नय नभः
 वायव नमः

 यमाय नमः
 सोमाय नमः

 निरृतये नमः
 ईशानाय नमः

 विकोणस्य वाम दक्ष पुरे
 मृत्यव नमः

व्यादये नमः **द्वादश दळ कमले** कामाय नमः महालक्ष्म्यै नमः चामुण्डाय नमः मायायै नमः

मोहिन्यै नमः पुलिन्द्स्नियै नमः पुलिन्द्स्नियै नमः शास्त्रे नमः

सप्ताकर्षिणे नमः संक्षोभिण्यै नमः भारत्यै नमः धूमावत्यै नमः

षोडसदळ कमले

अं ब्रह्मणे नमः लुं अश्विनौ नमः आं पराशक्त्यै नमः ळूं अस्विभ्यां नमः इं विष्णवे नमः एं वीरभद्राय नमः ईं मायायै नमः ऐं भारत्यै नमः उं वराहायै नमः ओं शिवाय नमः

ऊं प्रितिव्यै नमः औं शंकराय नमः

रुं विदये नमः अं रुद्राय नमः

रूं शिवाय नमः अः कालरुद्राय नमः

प्रथम भूपुरः - अग्नि ईश असुर वायु दिक्षुषु चतुर् मूलेषु गणेशाय नमः त्वरितायै नमः वीरभद्राय नमः यमाय नमः भटबानल भैरवाय स्कन्दाय नमः

भैरवाय नमः पहामायायै नमः

बहिर् भूपुरे

कौमार्थे नमः

ब्राहंयै नमः वाराह्यै नमः माहेश्वर्ये नमः इन्द्राण्यै नमः

चामुण्डायै नमः वैष्णव्यै नमः महालक्ष्यै नमः

बहिर् भूपुर समये

कं ब्रह्मणे नमः टं धर्माय नमः

खं जान्हव्यै नमः नं निर्विकल्पाय नमः

गं गणेशाय नमः पं अग्नये नमः

घं भैरवाय नमः फं भैरवाय नमः

ङ्ं कालाय नमः बं अस्विभ्यां नमः

भं भार्गवाय नमः चं भद्रकाल्यै नमः

छं भीमकाल्यै नमः मं ईश्वराय नमः

जं जातवदसे नमः यं वायवे नमः

ञं अर्धनारीश्वराय नमः र कुसानवे नमः

ज्ञं परमात्मने नमः लं चऋाय नमः

थं पृथिव्यै नमः वं वरुणाय नमः

ठं चन्द्राय नमः शं शंकराय नमः

षं द्वादशादिभ्यः नमः डं शुक्राय नमः

सं भारत्यै नमः ढं विष्णवे नमः

हं सदाशिवाय नमः णं बलभद्राय नमः

तं धनदाय नमः ळं पृथिव्यै नमः

क्षं नृसिंहाय नमः थं पराशक्त्यै नमः

धं दुर्गायै नमः

बलि मन्त्रः

ओं नमो भगवते स्मशानरुद्राय नररुदिर मांस भक्षणाय कपाल मालाधराय प्रेतवाहनाय खड्ग कपालहस्ताय सर्वभूतातिपतय क्लां धां हां एहोहि आगच्चागच्च समस्त भूतरोगान् नाशय नाशय सर्वरिपून् नाशय नाशय क्लें धें ह्रें इदं पुंक्ष्व पुंक्ष्व क्लूं भ्लूं ह्रूं सर्व सौभाग्यं देहि देहि स्वाहा.

# शरभेशाष्ट्रकं

श्री शिव उवाच:

श्रुणु देवि महा गुह्यं परमं पुण्यं विवर्धनं शरभेशाष्टकं मंत्रं वक्ष्यामि तव तत्वतः (१)

ऋषिन्यासादिकां यत् तत्सर्वं पूर्ववदाचरेत् श्यानमेदं विशेषण वक्ष्यांयहमतः शिवे(२)

ज्वलन कुटिलकेशं सूर्य चंद्राग्नि नेत्रं निचितंतर नकाग्रोद्दूतहेगापि देहम् शरभगद मुनीन्द्रै:सेव्यमानं सितांगम् प्रणतभय विनाशं भावयेत् पक्षिराजम्.(३)

देवादि देवाय जगन्मयाय शिवाय नालीक निभाननाय सर्वाय भीमाय शराधिपाय नमो अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(४)

हराय भीमाय हरिप्रियाय भवाय शांताय परत्पराय मृडाय रुद्राय विलोचनाय नमो अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(५)

शीतांशु चूडाय दिगंबराय सृष्टि स्थिति ध्वंसन कारणाय जटाकलापाय जितेन्द्रियाय नमॊ अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(६)

कलंग कण्ठाय भवांतकाय कपाल शूलात्त करांभुजाय भुजंग भूषाय पुरांतकाय नमो अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(७)

शमादिषट्काय यमांतकाय यमादि योगाष्टक सिब्धिदाय उमाधि नाथाय पुरातनाय नमो अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(८)

घृणादि पाशाष्टक वर्जिताय खिलीकृतास्मत्पथि पूर्वगाय गुणादि हीनाय गुणत्रयाय नमो अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(९)

कालाय वेदामृत कंदलाय कल्याण कौतूहल कारणाय स्थूलाय सूक्ष्माय स्वरूपगाय नमो अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(१०)

पंचाननायानिल भास्कराय पंचाशदर्णाध्य पराक्षराय पंचाक्षरेशाय जगब्धिताय नमो अस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(११)

नीलकंठाय रुद्राय शिवाय शशिमौलिने भवाय भवनाशाय पक्षिराजाय ते नम:(१२) परात्पराय घोराय शंभवे परमात्मने शर्वाय निर्मलांगाय साळुवाय नमो नमः(१३)

गंगाधराय सांबाय परमानन्द तेजसे सर्वेश्वराय शान्ताय शरभाय नमो नमः(१४)

वरदाय वरांगाय वामदेवाय शूलिने गिरिशाय गिरीशाय गिरिजापतयं नमः(१५)

कनक जठरकोद्यद्रक्त पानीन्यदेन प्रथित निष्किलपीडा नारसिंहेन जाता शरभ हरशिवेच त्राहि नः सर्वपाण दिनचिमह कृपाब्धे साळुवेश प्रभोत्वम्(१६)

सर्वेश सर्वधिक शांतमूर्तये कृतापराधानमरानथान्यान् विनीय विश्व विधायि नीते नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय(१७)

दंष्त्रा नखोग्रः शरभः सपक्षश्चतुर्भुजच्चाष्टपदः सहॆतिः कोटीर गंगेन्दुधरो नृसिंह क्षोभापहॊस्मद्रिपुहास्तु शंभुः(१८)

हूङ्कारी शरभेश्वरोष्ट चरणः पक्षी चतुर्बाहुकः पादाकृष्ट नृसिंह विग्रहधरः कालाग्नि कोटिद्युतिः विश्व क्षोभहरः सहॆतिरनिशं ब्रह्मॆन्द्र मुख्यैः स्तुतो गंगा चन्द्रधरः पुरत्रयहरः सध्यॊ रिपुघ्नॊ अस्तु नः(१९)

म्रुगांग लांगूल सचंचु पक्षो दम्ष्ट्राननांघ्रीश्च भुजासहस्रः त्रिनेत्र गंगेन्दुधरः प्रभाट्यः पायादपायाछशरभेश्वरॊ नः(२०)

नृसिंह मत्युग्रमतीव तेज: प्रकाशितं दानव भंग दक्षम् प्रसांतिमन्तं विद्धाति यो मां सो अस्मानपायाछशरभेश्वरो नः(२१)

यो अभूत् सहस्रांशु शतप्रकाशः स पक्षि सिंहाकृतिरष्टपादः नृसिंह संक्षोभ शमात्तरूपः पायादपयाछशरभेश्वरो नः(२२)

त्वां मन्युमंतं प्रवदंति वेदास्त्वां शान्तिमन्तं मुनयो गृणन्ति दुष्टे नृसिंह जगदीश्वरे ते सर्वापराधं शरभ क्षमस्व (२३)

करचरण कृतं वाक् कर्मजं कायजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो (२४) रुद्रः शंकरः ईश्वरः पशुपितः स्थाणु कपर्दी शिवा वागीशो वृषभध्वजः स्मरहरा भक्त प्रियस्त्रयंबकः भूतेशो जगदीश्वरश्च वृषभो मृत्युंजयः श्रीपितर् यो अस्मान् कालगला अवतारात्पुरहरः शंभुः पिनाकी हरः (२५)

यतो नृसिंहं हरिस हर इत्युच्यते बुधैः यतो बिभिर्ति सकलं विभज्य दनुमष्टथा (२६) यतो अस्मान् पाहि भगवन् प्रसीद च पुनः पुनः इति स्तुतो महादेवः प्रसन्नो भक्तवत्सलः (२७) सुगनाह्नादयामास वरदानैरभीप्सितैः प्रसन्नो अस्मि स्तवेनाहमनेन विबुधेश्वराः (२८) मिय रुद्रे महादेवे भयत्वं भक्तिमूर्जितम् ममांशो अयं नृसिंहो अयं मयी भक्ततमस्त्विह (२९) इमं स्तवं जपेध्यस्तु शरभेशष्टकं नरः तस्य नश्यंति पापानि रिपवश्च सुरोत्तमः (३०) नश्यंति सर्वे रोगाणि क्षयरोगादिकानि च अशेष ग्रह भूतानि कृत्रिमाणि ज्वराणि च (३१) सर्प चोरानि शार्दूल गजपोत्रिमुखानि च अन्यानि च वनस्थानि नास्ति भीतिर्न संशयः (३२) इत्युक्तवान्तर् दथे देवि देवान् शरभसाळुवः तत्रते स्वस्वधामानि मयुराह्नाद पूर्वकम् (३३) एतच्शरभकं स्तोत्रं मन्त्रभूतं जपेन्नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति शिवलोकं च गच्चित. (३४)

### माला मन्त्रं

### श्री शिव उवाचः

मालामन्त्रं प्रवक्ष्यामि रहस्यं श्रुणु शोभने मन्त्र स्मरण मात्रेण करस्थाः सर्वसिद्धयः

30 नमः पिक्षराजाय निशि कुलिश वर दंष्ट्रा नखाय।नेक कोटि ब्रह्म कपाल मालालंकृताय सकल कुल महा नाग भूषणाय सर्व भूत निवारणाय नृसिंह गर्व निर्वापण कारणाय सकलिरपु रंभाटवी विमोटन महानिलाय शरभ साळुवाय हां हीं हूं प्रवेशय प्रवेशय रोग ग्रहं वंधय बंधय बाल ग्रहं बंधय बंधय आवेशय आवेशय भाषय भाषय मोहय मोहय कंपय कंपय बंधय बंधय भूतग्रहं बंधय रोगग्रहं बंधय यक्षग्रहं बंधय पातालग्रहं बंधय चादुर्थ ग्रहं बंधय भीमग्रहं बंधय राक्षस ग्रहं बंधय ज्वालाग्रहं बंधय ज्वालाग्रहं बंधय केचरग्रहं बंधय वेताळग्रहं बंधय कूष्माण्ड ग्रहं बंधय स्त्री ग्रहं बंधय पाप ग्रहं बंधय विक्रम ग्रहं बंधय वेताळग्रहं बंधय पिचाचग्रहं बंधय स्त्री ग्रहं बंधय अनावेश ग्रहं बंधय सर्वग्रहान् मर्धय सर्व ग्रहान् त्रोटय ग्रैं तैं हैं मारय शिग्रं मारय मुंच मुंच दह दह पच पच नाशय नाशय सर्वदुष्टान् नाशय नाशय हुं फट् श्वाहा

अरुण मरुण मालालंकृता शंकराग्रै विधृत परशु शक्तिं पुष्प बाणेक्षु चापम् विविध फण फणीन्द्रैर् भूषणैर्भूषितांगं शरभ मखिल नादं नौम्यहं साळुवेशम्.

### आकर्षणादि प्रयोगाः

#### १. वश्यं

मारं वर्तुल मध्यगे वसुधले मायां च लक्ष्मीं तथा बाह्ये क्षोणिपुटे लिकेत् प्रतिदिशं ब्लूं कारकं भूपुरे मारं साघ्य समन्वितं रिपु जयं लोकाय मोहाकरं नारी वश्य महो विचित्रमचिरात् साम्राज्य लक्ष्मी प्रदं मारं = क्लीं माया = हीं लक्ष्मी – श्रीं

#### २. आकर्षणं

आलेख्यं वृत्त मध्ये मरुदनल गृहं द्वंद्वके शकितलक्ष्मीं तत्बाह्ये षट्दलान्तः शरभ मनुमथो सप्तकं सप्तकं च औंकारं तस्य बाह्ये तदनु परिवृतं सात्यमाकर्षयेत्तां त्रैलोक्यस्थामदृष्टां स्त्रियमपि विविधान्याशु भूतानि चैतत्. मरुत् – अं शक्ति – हीं लक्ष्मी –श्रीं

#### ३. स्तंबन विध्वेषणं

त्रिनयनमथ शुकाभं श्याम मालावतंसं मुसल हल स्थांगं गुष्टिदाभीतिहस्तं ग्रहण् रिपु पिशाच स्तंभ निद्वेषसिद्दौ प्रतिदिन मद मन्त्रं भावयेत् साळुवेशं

#### स्तम्भनं

मद्ये शक्तिं सभूमिं बहिराभे पृथ्वी कोणके शक्ति भीजं दत् बाह्ये कोणषट्के शरभ मनुमथो बाह्यके भूमि कोणे भूमिं शक्तिं च बाह्ये प्रणवमथ भहिस्साधकं स्तंभनाख्यं शत्रृणामास्य दृष्टि श्रुति मुख हनु पत्प्राणिनां यंत्रमेतत्.

#### विध्वेषणं

खंकारं वृत्त मध्ये तदुपरि कमले लांतकं शक्तियुक्तं तत्बाह्ये शक्तिकोणे ध्वज वृषभ मुकान्यालिखेत् कोणशूले आलेख्यं साध्यमेतत् सकलमपि ततस्तार माया भिवीतं विध्वेषं यन्त्रमेतत् त्रिभुवनगणि किं स्वल्पकानां नराणां।।

लान्तकम् – हुं

#### ४. मारणं

ज्वलदनल समाभं सूर्य बन्द्राग्नि नेत्रं स्वकरकलित शूलं खड्ग खेटं कपालम् सकल रिपु जनानां कर्ण हृद्वाग् विभिन्नं स्मारतु शरभमेवं मारणोच्चाटनाय वायुं सहूत्तमध्ये तदनु भृगुगृहे पावकं तस्य बाह्ये षट्कोण शाळुवेशं त्रिशिखमथ बहिस्तस्य रेखाग्र साध्यं तत्बाह्ये शक्ति बीजं जय विजय युतं दीपिका वीतमन्त्रं शत्रूणां भूत रोग ग्रह गण समरोच्चाटनं चैवमेतत्.

#### ५. सर्व संहार चऋं

बीजं स्वाहेश कोण ऋतुग्रुह विवरे वायु बीजं ससाध्यम् तत् भीजं साष्टकोणे शिखि सहितमथो साध्यकं चाष्टपत्रे वहन्यणं साध्य पूर्णं भुवि भुवनमथो साध्य युक्तं दशारे व्योमाख्यं साध्ययुक्तं शरभमनुवृतम् सर्व संहारचऋम्.

#### ६. अस्त्र मन्त्रं

सालुवेशाय विध्महे पिक्षराजाय धीमिह तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥ एतदस्त्रं महामन्त्रं जपेन्मंत्रं सदांबिके तस्य सर्व भयं नास्ति स्वप्ने अभि च कदाचन. शरभास्त्रमिदं प्रोक्तममोघं जयवर्धनं तत्प्रभावं दृशा द्रष्टुं न सहंतेऽमरासुराः कुतो नर-पिशाचाश्च क्षुद्र भूताभिचारकाः ग्रह ग्राम वृताः क्लिष्टाः खेचराः पृथिवीचराः॥ तस्मादेवं जपेन् नित्यमष्टोत्तर शतं सुधीः मन्त्रपूतं समान्नष्टुं कालेनापि न शक्यते बुद्दिमान् शरभं घोरमंत्र राजं महामनुं न्यास भावं जपं कुर्यादन्वहं पापमुक्तये.

### शरभं कवचं

### श्री देव्युवाचः

सर्वज्ञ्य सर्वमन्त्रास्य सर्वाचार्य शिव प्रभो शरभं कवचं दिव्यं सर्वरक्षाकरं परं वज्र पङ्जर नमाक्यं वद मे करुणाकर

#### श्री शिव उवाच.

वक्ष्यामि श्रुण् देवि सर्वरक्षण मद्भुतं शारभं कवचं नाम चतुर् वर्ग फलप्रदं शरभ श्रीसाळुव पक्षिराजाख्य कवचस्य तु सदाशिवः रुषिः ब्रुहती छन्दः शरभेश्वरो देवता औं भीजं प्रकृतिः स्अक्तिः पक्षिराजाक्य कीलकं परः प्रयोगः शान्त्यर्थं सर्व शतु निवृत्तये चतुर्दर्गार्थं सिध्यत्थे जऐ विनियोगः

#### ध्यानं

रक्ताभं सुप्रसन्नं त्रिनयनं अम्रुतोन्मत्त भाषाभिरामं कारुण्यांभोधिमीशं वरदमभयदं चन्द्ररेखावतंसं शङ्ख द्वानाखिलाशा प्रति हत विधिना भारामानात्म भावं सर्वेशं सालुवेशं प्रणत भयहरं पक्षिराजं नमामि.

🕉 श्री शिव: पुरत: पातु माया धीशस्तु पृष्टत: पिनाकी दक्षिणं पातु वाम पार्श्वं महेश्वरः(१) शिखाग्रं पातु मे शम्भुर्निटिलं पातु शङ्करः ईश्वरो वदनं पातु भ्रुवोर्मध्यं पुरान्तकः(२) भूवौ पातु मम स्थाणुः कपर्दी पातु लोचने शर्वो मे श्रोत्रके: पातु वागीश: पातु लम्बिकाम्(३) नासिके मे वृषारूढो नासाग्रं वृषभध्वजः स्मरारि: पातुमे तालू चोष्टयोर् भक्तवत्सल:(४) पातु मृत्युञ्जयो दन्तान् चिभुकं पातु भूतराट् परमेश: कपोलौ मे त्रिकं पातु: कपाल भृत्(५) कण्ठं पशुपतिः पातु शूली पातु हन् मम स्कन्धद्वयं हर: पातु धूर्जिट पातु मे भुजौ(६) भुजसन्धिं महादेव: ईशानो मे प्रकूर्परम् मध्यसन्धी जगन्नाथः प्रकोष्टे चन्द्रशेखरः(७) मणिभन्धे त्रिणेत्रों में भीमः पातु करस्तले करपृष्टे मृडपातुः रुद्रो अङ्कुष्टद्वयं मम(८) उमा सहायस्तर्जन्यौ भर्गो मे पातु मध्यमे अनामिके करालास्यः कालकण्ठः कनिष्ठिके(९) गङ्गाधरो अङ्गुली पर्वाणि अप्रमेयो नखानि मे वक्षः तत्पुरुषः पातु कक्षे दक्षाध्वरान्तकः(१०)

अघोरः हृदयं पातु वामदेव स्तनद्वयं फालद्रक् जटरं पातु नाभिं नारायणोऽव्ययः(११) गुह्यं प्रजाकरः पातु कुक्षिपार्श्वे महाबलः सत्योजातः कटिं पातु पृष्टभागं तु भैख.(१२) मोहनो जघनं पातु कृदं मम जितेन्द्रियः ऊरूयुगं हरः पातु जानुयुग्मं भवान्तकः (१३) हुङ्कारः पातुमे जङ्धे फटूकारी मम गुल्फके खट्कारः पातपृष्टे मे वषट्कारों अङ्ग्रिणोस्थले (१४) श्वाहाकारों अङ्गुली पार्श्वे स्वाधा कारों अङ्गुलीर्मम त्वरित: सन्धिबन्धं मे रोम कूपाणि सिंहाजित् (१५) त्वचः पातु मनोवेगः कालजित् रुधिरं मम पुष्टिदः पातु से मांसं मेदों में स्वस्तिदो अवतु(१६) सर्वात्मास्थिचयं पातु मज्जानां मम जगत्प्रभुः शुक्लं बुद्धिकरः पातु बुद्धिं वाचामधीश्वरः (१७) मूलाधारांबुजं पातु भगवान् शरभेश्वरः स्वाधिष्टानमजः पातु मीणपूरं हरिप्रियः (१८) अनाहतं सालुवेशः विशुद्धिं जीवनायकः सर्वज्ञानप्रदो देवो ललाटं मे सदाशिव: (१९) ब्रह्मरन्ध्रं महादेव: पक्षिराजो अकिलात्मवान् सर्वलोक वशीकारः पातुमां परगर्वजित् (२०) वजमुष्टि वराभीतिहस्तः कालाग्निसन्निभः विजया सहित: पातु चैन्द्रीं ककुभमग्निजित् (२१) शक्ति शूल कपालासि हस्तः सौधामिनीप्रभः जयायुतो महाभीमः पातु वैश्वानरीं दिशम् (२२) दण्डासिमुसलीसीर पाशाङ्कुश्र करांभुजः यमान्तको अजितायुक्तः दिशं यांयां सदाऽवतु २३) खड्ग खेडाग्नि परशु हस्तः शत्रु विमर्धनः अपराजितया युक्तः सदाव्यान् नैर्नुतिदिशम्(२४) पाशाङ्कुश धनुर्बाणी पाणिर्घोणीयुतो अग्रगः हरिद्राभो अनिशं पायात् वारुणीं दिशामात्मजित्(२५) ध्वज चऋगदाकुन्तभुजो दुर्कायुतो अव्ययः चण्ड वेगः शिवः पातु सततं मारुतीं दिशम्(२६) गदाक्षस्रग् वराभीति कराम्भोज श्रियायुतः कनकाभा महातेजाः पातु कौबेरकीं दिशम्(२७) त्रिशूलाहि कपालाग्निदोस्तलो विद्ययायुतः भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गो दिशं पातु शिवप्रियाम्(२८) जपास्रक् पुस्तकां भोज कमन्डलुं कराम्बुजः ऊर्ध्वं पातु गिरायुक्तः सर्वभूतहितेरतः (२९)

शङ्ख चऋ गदा भीति हस्त: पद्मायुतो अव्यय: कालाञ्जन समोनीलः पातालं पात्वनारतम् (३०) अनुक्ताविदिश: पातु साळुवो न!रसिंह जित् शरभः पातु सङ्गमे युद्धे वैरि कुलान्तकः(३१) सर्व सौभाग्यदः धातु जाग्रत् स्वप्न सुष्पिषु सर्व सम्पत् प्रदः पातु धनधान्यादिकं मम(३२) सन्तानदः सुरतान् पातु पुत्रानायुष्करो अनिशः बन्धून् वृद्धिकरः पातु गुहं सर्ववशङ्करः(३३) ग्रामं ग्रामेश्वरः पातु राज्यं पातु दिगम्बरः राष्ट्रं शान्तिकरः पातु राजानं धर्मशासकः(३४) मार्गं दुष्टहरः पातु धर्मकर्माणि भैरवः वटुकः पातु मे सर्वं व्यवस्थासु भयेषुच(३५) साधकः प्रणवं द्यायन् ज्वलद्विदिः प्रज्वलद्वयम् प्रत्यावृत्ति चतुर्थ्यन्तं रक्ष रक्षोति चोच्चरेत्।।(३६) स्पर्श स्पर्श जपं कृत्वा प्रतिस्थानं समाहित: प्रार्थयेद्खलं स्वेष्टं हृदिस्थं साळुवेश्वरम्(३७) ये गामघातकाः ऋराः कपटा दुर्मदा ग्रहाः तस्कराः शत्रवः कृद्वा वधूसकाः पलाशताः(३८) छद्माचाराः विटा भ्रष्टाः दिवाचर निशाचराः ते सर्वे पक्षिराजस्य पक्ष्वातवराहताः(३९) स्त्रीबालसहिताः क्षिप्रं पितृमातृकुलान्विताः भग्रचित्ता गतस्थाना यान्तु देशान्तरं स्वयम्(४०) ये तु दुष्टग्रहा यक्षाः पिशाचा देवयोनयः चतुषष्टिगणा दुष्टाः सप्तत्युन्मत्तका ग्रहाः(४१) अष्टाशीतिमहाभूताः सप्तकोटिमहाग्रहाः नवतिज्वरभेदाश्च शतभेदाश्च कृत्रिमाः(४२) पञ्चाशद्रणनाथाश्च नियुता कृत्रिमा ग्रहाः प्रेतारूढास्त्रयस्त्रिंशत्पिण्डदानपरायणाः(४३) अयुताः क्षुद्रभेदाश्च चत्वारिंशच्छिवाह्नयाः द्यात्रिंशद्वहिवक्त्राश्च विंशन्मार्जाखक्त्रकाः(४४) चतुष्षष्ट्याखुरूपाश्च ये चान्ये क्षुद्रयोनयः ते सर्वे साळुवेशस्य शङ्खनिस्वानमोहिता:(४५) विषण्णाः स्खलितस्वान्ताः प्राणत्राणापरायणाः गच्छन्त्वसत्प्रयोक्तारो देशान्तरमनिच्छया(४६) ये च मूषिकमार्जारशुनका रोगवृश्चिकाः आशीविषशीतव्याला व्याग्ररुक्षाहिसूकरा:(४७)

गृघाः भयेनाः खगाः काकदंशका भूशका ग्रहा. एते शरभहस्ताग्रनखक्षतिवमोक्षकाः स्रवदक्त च्छटासिका: शिलातलनिताडिता:(४८) संधिन्नतनवः शीघ्रं नस्यन्त्वखिलदश्चगः न दशन्तुरगाः क्वापि नातिवातीऽपि वातु च(४९) न दहत्वसको वहिर्नायान्वापोऽपि चाधिकम न वर्षत्वतिवृष्टिश्च न पतत्वशनिः क्वचित्(५०) नाकामत्वपमृत्यश्च नाप्युत्पातभयं क्वचित नापमृत्युर्भवेत्कुत्राप्यशुभं न क्वचिद्भवेत्(५१) न वदन्त्वसहं वाक्यं जन्तवो मम देशिक नास्त् वैरं च जन्तुनां अन्योन्यं राज्यके मम(५२) भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वाः सन्तु पतिव्रता सर्वाः सूयन्तु सत्पुत्रान् पुत्रीश्च शुभलक्षणाः(५३) सर्वे देवाश्च नन्दन्तु सन्तु कल्याणकारणाः राजन्वती मही चास्तु राजा भवतु धार्मिकः(५४) संस्रवन्तु पयो गावः फलन्त्वोषधयोऽधिकम् भवन्तु फलदा वृक्षाः वृध्दिर्भवतु मेऽखिला(५५) ममास्तु तरसा नूनमात्मज्ञानमचञ्चलम् कामऋोधमहालोभसमदा मोहमत्सराः(५६) नाक्रामेयुश्च सर्वेश भगवन् करुणानिधे(५७) गौरीवल्लभ कामारे कालकूटविषाणन मामुद्वरापदम्भोधेस्त्रिपुरघ्नान्तकान्तक(५८) साळुवेश जगन्नाथ सर्वभूतहिते रत त्राहि मां तरसा घोरान्दुष्टान्नाशय नाशय(५९) कालभैरव विस्वेश विश्वरक्षा परायण रक्ष मूषिकचोरेभ्यो धान्यराशिं च मे विभो(६०) पक्षिराज महादेव प्रणतार्तिविनाशन तस्करेण हतं वस्तु द्रतं दापय दापय(६१) ये मर्मघातिनः क्षुद्राः छिद्रोपद्रवकारकाः सर्वाचारपरित्यकाः मानहेनाश्च रोघकाः(६२) ते सर्वे साळ्वेशस्य मुसलायुधचूर्णिताः नश्यन्तु निमिषार्धेन पावकावृततूलवत्(६३) ये जनद्रोहिणोऽल्पाश्च दूरालोचितभाषिण:(६४) सत्कर्मविघ्नकर्तारश्चासत्कर्मपरा नरः ते साळ्वेशहस्ताग्रहस्तनिर्भिन्नदेहिन:(६५) पतन्तु भूतले याम्यां प्राणास्तेषां प्रान्तु वै(६६) त्वदङ्गिद्याननिर्दरधपापकोशाय मे शिव मह्यं दृह्यन्ति ये तेषां विभवानि क्षयन्त्वरम्(६७)

त्वदाचापरं भक्तं साधकं मां विवेकिनम् आक्रामन्ति च सङ्गमे ते गच्छन्त पराहता:(६८) एवदीयेनैव मार्गेण चरतां जपतां सदा ये वदन्ति परीवादं भान्ताः शीघ्रं भवन्त् ते(६९) त्वद्दासमखं मां धीरं तर्जयन्ति बलाच्च ये मनसा रेऽवमन्यन्ते तत्स्वान्तं भ्रमतु क्षणात(७०) मनसा कर्मणा वाचा ये कुर्वन्त्यतिदु:सहम् ते महाशोकरोहाब्धौ पतन्त्वाश् शिवाज्ञया(७१) मदियानि पदार्थानि ग्रहीत् योऽवलोकते तत्क्षणादेव नष्टाक्षो भवत्वाश् शिवाज्ञया(७२) मदीयद्रव्यमादाय ये गच्छन्ति हि तस्कराः सिम्हारिपाशसबन्धात ते चरेन्तु प्रदक्षिणम्(७३) सीमान्तर गताश्चोरा गृहीतदुव्यसञ्जयाः अवशावयदास्ते च गन्छन्तु शरभाज्ञया(७४) तस्करा येऽपगृह्णन्ति मम धान्यधनादिकम् पक्षिग़ट्ऋोडिकाकृष्टाः समागस्छन्तु ते दृतम्(७५) समाहतपदार्थाद्या देशतीताश्च तस्कराः शरभेशहलाकृष्टास्त आगच्छन्तु सत्वरम्(७६) शान्तं विवेकिनं भक्तं त्वदङ्किद्यानतत्परम् दृह्यन्ति य इह प्राणास्तेषां यान्तु यमं शिव(७७) षट्त्रिंशत्कोष्टके यन्त्रे रेखाशूलादिसाध्यके स्वेच्छामन्त्रं लिखित्वा तु जपेदाराध्य साधकः(७८) उदङ्मुखः सहस्रं तु रक्षणाय जपेन्निशि नष्टाहरणके पञ्चरात्रं पश्चिमदिङ्मुखः(७९) मरणॆ सप्तरात्रं तु दक्षिणभिमुखां जपेत् रोगनिग्रहणॆ चाष्टरात्रमाग्नेयदिङ्मुखः(८०) इति गुह्यं महामन्त्रं परमं सर्विसिध्दिदम् शरभेणाख्यकवचं चतुर्वर्गफलप्रदम्(८१) प्रत्यहं प्रतिपक्षं वा प्रतिमासमथापि वा यो जपेत् प्रतिवर्षं वा वरेण्य स शिवो भवेत्॥(८२) एवं हि जपतः पुंसः पातकं चोपपातकम् तत्सर्वं लयमाप्नोति रविणा तिमिरं यथा॥(८३) दशाब्दं यो जपेन्नित्यं प्रातरुत्थाय साधकः सर्वसिध्दिं समाश्रित्य देहान्ते स शिवा भवेत् ॥(८४) त्रिकालं ध्यानपूर्वं तु जपेद् द्वादशवार्षिकम् स देवि कायेनानेन जीवन्मुक्तो भवेच्छिवे॥(८५) शतवारं जपेन्नित्यं मण्डलं यो वरानने सोऽणिमादिगुणान् प्राप्य विचरेत्स्वेच्छया सदा॥(८६)

अतलादिधरण्यन्तभुवनेषु तथोपरि विचरेत्कामगः सर्वैः पूज्यमानो यथासुखम्॥(८७) त्रिमासं यो जपेत्रित्यमष्टोत्तरसहस्रकम् सहसा शरभेशस्य सारूप्यं लभतेऽग्विके॥(४८) षण्मासं यो जपेदेवं प्रयतस्तु दृटव्रतः मद्रपधारकैर्मत्यैः सहसिद्विप्रदायकै:॥(८९) मम लोके तु संपूज्यो विष्णुलोके तथैव च ब्रह्मलोके च रमते सर्वत्र न निवार्यते॥(९०) इन्द्राग्नियमरक्षेश जलेशपवनै: सदा सोमेशानकलक्ष्मीशैर्दिशां पालै: स प्रज्यते॥(९१) आद्त्यसोमपृथ्वीजबुधश्रीगुरुभार्गवैः पुज्यते स गृहै: सर्पः शनिना राहकेत्भि:।(२२) भृग्वङ्गीर:पुलस्त्यैश्च पुलहादिगरीचिभिः दक्षकास्यपऋत्वञ्जयोनिभिः स च पुज्यते॥(९३) भैरवैर्वस्भी रुद्रैरादित्यैर्वालखिल्यकै: दिग्गजैश्च महानागैर्दिव्यास्त्रैर्दिव्यवाहनै:।!(९४) मोहेश्वरैर्महारलैः कामधेनुसुरद्रमैः सरिद्धिः सागरैः शैलैर्देवताभिस्तपोधनैः॥(९५) दानवै राक्षसै: ऋरै: सिद्वगन्धर्वैकिन्नरै: यक्षविद्याधरैर्नागैरप्सरोभिः स पूज्यते॥(९६) अपस्मारग्रहै भी मैरुन्मत्तैर्ब्रह्मराक्षसै: वेतालै: खेचरै: ऋरै: कुश्माण्ढै राक्षसग्रहै:।।(९७) ज्वालवक्त्रैस्तमोरूपै: स्त्रीग्रहै: पापविक्रमै: भूतप्रेतिपशाचाद्यैर्ग्रहै: सर्वै: स पुज्यते॥(९८) ब्राह्मणै: क्षत्रियैर्वैश्यै: शूद्रैचन्यैश्च मानवै: पशुपक्षिमृगव्यालै. पूज्यते सर्वजन्तुभि:॥(९९) किमत्र बहुना देवि तव वक्षये यथातथम् मया च विष्णुना चैव विश्वकर्त्रा च पाल्यते॥(१००) भवत्या च गिरा लक्ष्म्या ब्रह्माण्याद्यष्टमात्भिः गणेश्वरादियोगीन्द्रैत्योगिनीभिश्च पाल्यते॥(१०१) य इदं प्रजपेद्भक्त्या चासाध्यं नैव विद्यते कवचेन्द्रं महामन्त्रं जपेतस्मादनुत्तमम्॥(१०२) उच्चाडने मरुद्दक्त्रो विद्वेषे राक्षसाननः प्रागाननोऽभिवृद्दौ च सर्वेश्वीशानदिङ्मुखः(१०३) यो जपेत्कवचं नित्यं त्रिकालं ध्यानपूर्वकम् सर्वसिध्दिमवाप्नोति सहसा साधकोत्तम्:॥(१०४)

देव देव महादेव शिव कारुण्यवारिधे पाहि मां प्रणतं स्वामिन् प्रसीद प्रसिद सततं मम।।(१०५) यत्कृत्यं तन्नकृतं यदकृत्यं कृत्यवदाचरितम्। उभयोः प्राय्थितं शिव तव नामाक्षरिवत्यम्॥(१०७)

ओं नमों भगवते श्री शिवाय मप पुरत ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल साध्यं साध्य साध्य सर्व दुष्टेभ्योः हुं फट् स्वाहा श्री शिवः पुरतः पातु. (थे अबोवे मूल मन्त्रम् शौल्द् बे चन्तेद् अलोम्ग् विथ् एअच् कवच मन्त्रम् इन्दिचतेद् अबोदे).

# देसिक स्तोत्रं

अत देवि महागृह्यं श्रुणु सर्वार्त्त सादकं। शान्तिकं देसिकं स्तोत्रं सारभूतं वदामि हो।। देसिक स्तोत्र मन्त्रस्य परब्रह्म रुषिः देविगायित्र छन्तः देसिकः देवता औं बीजं श्रीं कीलकं श्री देसिक प्रसादात्र्ये सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्रां इत्याति कर षडङ्गन्यासं (अथवा हां हुं......एवं)

#### ध्यानं

शान्तं सर्वमयं प्रसन्नवदनं सर्वोत्तरं साश्वतं। सत्यं निश्चलमव्ययं विभुमजं तुर्यं चिदंचं वरं॥ एकं निर्मलमिन्दु पीडनिलयं हींकार गंयं शिवं। कार्यं निर्मल मप्रमेयं अकलं वन्दे अनिशं देशिकं॥

समस्त भुवनेशाय सच्चिदानंद तेजसे नमः शरभरूपाय गुरवे करुणानिधे॥(१) अनात्यायखिलात्याय मायिने कदमायिने अरूपाय स्वरूपाय शिवाय गुरवे नम:॥(२) सालुवाय महेशाय सर्वजीव निवासिने त्रयवस्थातीत कालाय शिवाय गुरवे नम:(३) विभवे पक्षिराजाय प्रह्मण गणनात्मने प्रकाशानन्द रूपाय शिवाय गुरवे नमः(४) वेदवेद्याल वेद्याय योगिने प्रह्मवर्च्यसे सदसदृश्च भावाय शिवाय गुरवे नमः(५) संसार वार्त्दि बोधाय शम्भवे मृत्युंमृत्यवे परात्परतरेशाय शिवाय गुरवे नमः॥(६) षट्कोश मध्य संस्थाय सर्वकारण मूर्त्तये कारणातीत पीठाय शिवाय गुरवे नमः॥(७) प्रणवार्त प्रबोधाय प्रपञ्चातीत तेजसे शब्द ब्रह्म स्वरूपाय शिवाय गुरवे नमः॥(८) अङ्यान तिमिरान्तस्य ङ्नानञ्जनचलागया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः॥(९) अङ्यान पाच संबद्ध तिमिरावृत मानसः कृपया विच्वासिता यस्य तस्मै श्री गुरवे नमः॥(१०)

देसकाल स्थलं व्याज संवुत संवुतद्वान्तमात्मनां येनामलीकृतं सत्यः तस्मै श्री गुरवे नमः॥(११) अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पट दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नम:॥(१२) गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रहा तस्मै श्री गुरवे नमः॥(१३) सर्ग स्तिति लयातीनां आतिकर्त्तारमीश्वरं नमामि शिरसादेवि देसिकं शरभेश्चरं॥(१४) नमामि सौमसूर्याग्नि रूपिणं दिव्य तेजसं झानतं जीवलोकानां गुरुनाथं परात्परं॥(१५) भैरवाय तमस्तुभ्यं नमस्ते बटवाग्नये नमो अस्तु दुर्गा देव्यै च भद्रकाळ्यै नमोनम:।:(१६) नमस्ते लोकफालाय सहस्राक्षाय वह्नये यमाय राक्षसेशाय वरुणाय पवस्वते॥(१७) किन्नरेन्द्राय रुद्राय व्याधये मृत्यवे नमः कामाय रक्त छामुण्ड्यै मोहिन्यै च नमो नमः॥(१८) द्राविण्यै च नमः शब्दाकर्षिण्यै च गिरे नमः नमो रमायै मायायै पुलिन्तिन्यै नमो नम:॥(१९) महासास्ताय क्षोभिण्यै ज्येष्टादेव्यै नमो नमः ब्रह्मणे च पराशक्त्यै नमो नारायणाय नम:॥(२०) मायायै घोणिने वाण्यै वेधसे वटुकाय च अश्विनीभ्यां नमॊ वीरभद्राय च नमो नम:॥(२१) भाषायै दक्षिणामूर्त्ये कात्यायन्यै नमो नमः नमस्ते घोररूपाय कालरुद्राय ते नम:॥(२२) गणेश्वराय कालाय पार्वती नन्दनाय च भैरवाय नमस्तुभ्यं त्वरितायै नमो नम:॥(२३) निर्वाण वीरभद्राय वटवानल शंबवे नमोअस्तु वीरमायायै ब्रह्माण्यै च नमो नमः॥(२४) माहेश्वर्ये च कौमार्ये वैष्णव्ये च नमो नमः नमः सूकरमुख्यै च सिंहमुख्यै नमो नमः॥(२५) इन्द्राण्यै चण्डिकायै च मरीच्यै कश्यपाय च नमा अस्तु भागीरत्यै च नमो विघ्नेश्वराय च॥(२६) ईशानाय कृतान्ताय भद्रकाळ्यै नमो नमः हूं काळ्यै जातवेदाग्नि दुर्गा देव्यै नमो नमः॥(२७) अर्ध नारी च रूपाय नमस्ते परमात्मने श्चेद भूंयै च सोमाय नमः शुक्राय विष्णवे॥(२८) नमोअस्तु बलभत्राय कुबैराय नमो नमः परात्परायै दुर्गायै धर्माय परशंभवे॥(२९)

नमो अग्नये भैरवाय च अस्विन्यै भार्गवायच नायकाय नमस्ते अस्तु वायवे पावकाय च॥(३०) इन्द्राय जलनाथाय रुद्रैकादश मुर्नये द्वादशाधित्य रूपाय भारत्यै ताण्डवाय च।।(३१) श्यामभूयै ब्रुसिंहाय भूयो शूयो नमाम्यहं नमः शरभ साळुव पक्षिराजाय शंभवे॥(३२) झानमुद्रा स्वरूपाय गुरवे करुणानिधे देसिकाय नमः सर्व सिद्दै सर्वान्तरात्मने॥(३३) विन्दुनात स्वरूपाय ब्रह्मणे अनन्तसक्तये नमो स्वरूपाय जगनायाय जगन्निवासाय हिरण्मयाय(३४) भुतावसानाय पुरादनाय नवाय नादाय नमो नमस्ते(३५) त्वमेव माताच पितात्वमेव त्वमेव बन्धुच्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव विध्या द्विणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव॥(३६) स्मितरखिल विद्या कन्तली कन्न कन्तं दिवसमनु निवस्यन् चन्द्रपीटे स्वनातं॥(३७) उषिस शरभ पूजा सिद्धधानं विधाय जपतु सकल सिद्दै देसिक स्तोत्रमन्त्रं॥(३९) यो जपेत् प्रद्यहं तस्य सुप्रसन्नों भवेत् गुरुः स्वात्मज्ञानं च लभते सर्वशत्रु जयं तता।। मन्त्राणां सिद्धि भेदं च भोग भोग्यं जयं तता] आयुरारोग्य वृद्धिं च सर्व सौख्यं लभेत् ध्रुवम्॥

इति श्री आकाश भैरवकल्पे प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदे उमा महेश्वर सम्वादे देसिक स्तोत्रं नाम सप्त पञ्चाशोद्यायः

# शरभ भुजंग प्रयाद स्तोत्रं

#### श्री शिव उवाच।।

नमो विघ्नराजाय वागीश्वराय शिवाय विरञ्चाय नारायणाय। नमच्चन्द्र चूडाय नादाय तुभ्यं प्रसीद प्रसीद प्रसीदार्तिना मे॥ (१) कुटार त्रिशूलाभि भाणास्यभीतीन् मुगब्जाग्नि घण्डा दन्च्चर्मतानि कराब्जै वहंतं निरन्तं हर त्वां गदा नाद पश्च्यांयहं साळवेशं॥(२) लस्द्रास वर्णार्क वैदास मध्ये जपा सन्निभे हंसपीडे निषण्णं जयन्तं छितानन्द कन्दं प्रसन्नं जगत्कारणं त्वां नमस्यामि शंभो॥(३) षडसे अंबुजे वादि लान्तार्ण युक्ते स्प्रच्छञ्जलाह्ने वसन्तं भवं त्वां कृपापूर पूर्णेक्षणं त्याधिनाहं प्रहृष्टोस्मि हुष्टोस्मि पुष्टोस्मि शंभो॥(४) दसारे अंबुजे दिव्यरत प्रभाड्ये महाहंसपीठ समासीनमाद्यं जगत्राण दक्षं चिदातमानमेगं शिव त्वा विना अहं न मन्ये अन्यदैवं॥(५) हुदि द्वादसारे हिरण्य प्रभे अब्जे विराजं महाहंस पीटे प्रदिष्टं गुणोपेतमीशं कनत्कादिष्टांते परं शाळुवेचं शर्ण्यं प्रबद्ये॥(६) विसुद्धांबुजे शोडशारे कलाढ्ये निबत्तासनं जीवनादं वरेण्यं क्षपाराज छूडं वराभीति हस्तं पुराणं भजांयश्चतं साळुवेशं॥(७) ललाटे हलक्षे दलद्वन्द्वपत्रे ज्वलन्मौक्तिकाभे सहंसासनस्तं परीतेश सोमाग्नि नेत्रं पवित्रं परं शंभुपीटे पराशक्ति मित्रं॥(८) चतुःषट्दश द्वादशाशास्त्र युग्मान्यतीताष्ट्रपत्रे लिकार्णवृते अब्जे नमो वाग्भवानी विसर्गान्तरस्थं नमः साळुवेशं परं मातृकाख्यं॥(९) चतुर्मातुका पंचपंचाशदर्ण प्रपूर्णे सहस्रच्छदे स्फाटिकाभ्जे प्रणौमि धुवस्थं जगद्साक्षिभूतं प्रकाश प्रपञ्ज प्रबोध स्वरूपं॥(१०) नमो दुर्गया भद्रकाळ्या च शश्वत् सदा सेव्यमानं दयासिन्धु राजं प्रसन्नं सुभाक्षं शिवं तत्वरूपं परं साळुवेशं नमः पक्षिराजं।(११) नमस्त्वालिकाक्षं भयद्राणदक्षं चिदभस्मनोत् धूलिताशेष कायं महानागभूषं महेशं गिरिशं मतीयं सदानन्दयत्वाति शंभो॥(१२) महीनीरसुऋानिल व्योम सोमा हरीचरत्ममूर्त्यष्ट भेद स्वरूपं प्रसीतेति रक्षेति वकुं भवन्तं वयं के जगन्नाध शम्बो प्रसिद॥(१३) सहस्ररेष्टकास्रे द्विपत्रे स्वराब्जे लसद् द्वादशारे दशरे चतुष्पत्र मध्ये च मिश्रासनस्तं जगद्रपिणं नौमि संवित्स्वरूपं॥(१४)

समत्यात्म पूर्विद दैवाधि भूतं परं पुरुषं योगिनो यं यजन्ति तभाद्यंत शून्यं जगत्फालयंतं महायोग शीलं सदाहं भजामि॥(१५) निवृत्तिः प्रदिष्टाच विद्येति शान्तिः ततो अतीत शान्तिः कलेति स्वसित्तं विपञ्य प्रपञ्च परिभ्राजयन्तं नमः शाळुवेसं भजेत्वाखिलेशं}}(१६) यदा पुत्र मित्रानुज भ्रातृवर्गं पिता सद्म माता धनं धान्यजालं तनुक्ष्मा च पत्नीति सर्वं कृपालो जहत्यासु मां त्वं त्वमेच प्रसित॥(१७) भव त्राण नाशं पिता सुप्रसादन्यनुष्भूतमीहं तमात्म प्रभावैः शिव त्वाकिलाधारमूर्ते दयाब्धे अनिसं भावये अहं हृद भोजमध्ये॥(१८) नमः कालकालाय रुद्राय तुभ्यं नमः पित्तराजाय देवेश्वराय नमः शाळुवेसाय घोराय तुभ्यं नमो मुण्डमालाय चर्मांबराय॥(१९) इति स्तोत्रगेतद् भुजङ्ग प्रदादं जयन्तं पटन्तं परकायंतमीशं समस्तापदं प्राक् समुध्दत्य हस्तैःपुरस्तास्शिवत्वं ददात्येव सत्यं(२०) इति आकाश भैरवकलो प्रत्यक्ष सिद्धिप्रदे उमा महेश्वर संवादे साळुवेश भुजङ्ग प्रयाद स्तोत्रं नाम सप्त सप्तती तमो अध्यायः

# शरभ हृदयं

### श्रीदेव्युवाच।। भगवन्देवदेवेशः सर्वशास्त्रार्थवादकः ब्रूहिमे सर्वपापध्नं किं मन्त्रमिष्टकः।मदं॥(१) केन पुण्यप्रभावेन शतृणां प्राणनाशनम् सर्वपापशमनं धन्यमायुष्यवर्धनम्

भूहि मे कृपया शम्भो त्वत्पादहकमलं नमः॥(२)

### ईश्वर उवाच॥

श्रुणु वक्ष्यामि देवेशि सर्पापहरं परम्!!(३) सर्वशत्र्वहरं दिव्यं हृदयं शरभस्य च साळुवं सर्वरोगध्नं हृदयं परमाद्भुतम्।।(४) गुह्यादृह्यतरं गुह्यं गोपनीयं प्रयत्नतः पुरा नारायणः श्रीमान् क्षीराज्यौ गथनं ततः।।(५) तस्य प्रारम्भसमये हृद्यम् शरभस्य च प्रातः कालेऽजपन्नित्यं विशदावर्तिकं मुदा।।(६) एवं मासत्रयं कृत्वा प्रदुर्वभूव साळुवः तस्य सोदंडवद्भुमौ प्रणम्य च पुनः पुनः।।(७) तमुत्थाप्य महातेजा मूघ्न्यु प्राघ्राय साळुवः संतुष्टः प्रयुवाचेदं निर्विध्नेनामृतं भवेत्।।(८) इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै रक्षणं सर्वविस्वकम् ततो नारायणो देवःप्रणमानोऽब्रवीद्वचः।।(९)

### नारायण उवाच।।

देव देव महादेव पिक्षराज महाप्रभो हृदयम् तव देवेश तस्य को वा रुषिर्वदा।(१०) श्री शरबेश्वर उवाच।। छंदः किं बीजशिक्त च किं फलं वद मे प्रभो श्रुणु वक्ष्यामहम् विष्णो हुदयं मम साळुवम्।।(११) सर्वापापक्षयं पुण्यं सर्वशतृविनाशनम् सर्वक्लेशविनाशं शांतं सर्वसंतोषकारणम्।।(१२) सर्वसौभाग्यतं शान्तं सर्वमंगलवर्धनम् कालग्निरुद्र रुषिः जगित छंदः शरभेश्वरो देवता (१३) खं भीजं, स्वाहा शिक्तः ,नमः कीलकं, मम इष्टार्त सिद्धये पाठे विनियोगः (मूल मन्त्र न्यासम् करेत्) (१४) प्रधमं पक्षिराजं च द्वितेयं शरभं तथा (१५) त्रृतीयं साळुवं प्रोक्तं चतुर्थं लोकनायकम् पंचमं रेणुकानाथं षष्टं काळाग्निरुद्रकम्॥(१६) सप्तमं नारसिम्हारिमष्टमं विश्वमोहनम् श्रीं ह्रीं क्लीं नवमं चैव हुं हुं दशमं तथा॥(१७) क्ली ही क्लामेकादशं च द्वादशं सर्वमंत्रवित त्रथोदशं तु यंत्रेशं चतुर्दशं महाबल:॥(१८) पंचदशम् पापनाशं षोडशं च करालकम् सग्तदशम् महारौद्रं भीममष्टदशं तथा॥(१९) एकोनविंशम् सांबं च विंशम् च शंकरं तथा विंशोत्तरैकं सर्वेशं द्वाविंशं पार्वतीपतिग्॥(२०) त्रयोविंशं च हलूं हलूं हलूं चतुर्विंशमननतकम् पंचविंशं वृषारूडं षड्विशं विश्वलोचनम्॥(२१) त्रिलोचनं सप्तविंशमष्टाविंशं खगेन्द्रकम् पं पं पं नवविंशं च त्रिंशं बुजगभूषणम्॥(२२) एकत्रिंशं च लं लं हात्रिंशं पंचवक्त्रकम् त्रयत्रिंशम् च आनंदं चतुत्रिंशम् परात्परम्॥(२३) पंचत्रिंशं च भं भं भं षट्त्रंशं शतुनाशनम् सप्तत्रिंश स्वयंभूजं विभमष्टत्रिगुंठितम्॥(२४) शूलपाणिं नवत्रिंशं चत्वारिंशं कलाधरम् एकचत्वारिंशं सं सं (सं) द्विचत्वारिंशं हंसकम्॥(२५) ततद् हृदयमायुष्यं मंत्रं सर्वार्थसाधकम् अनेकरत्नलंवानी जटामुकुटधारिणम्।।(२६) अनेकरलसंयुक्तं सुवर्णार्चितमौलिनम् तक्षकादि महानाग कुंडलद्वय शोभितम्।।(२७) त्रि पंचनयनं पंचवक्त्रतुंडधरं प्रभुम् करालं भूकुटीभोमं शम्खतुल्य कपोलकम्॥(२८) कालिकलित दुर्गा च पक्षद्वय विराजितम् दशायुधधरं दीप्तं दशबाहुं त्रिलोचनं॥(२९) नीलकण्ठधरं भोगसर्पहारोपशोभितम् विशालवक्षः विश्वेशं विस्वमोहनमव्ययम्॥(३०) त्रिपुरारिं त्रिशुलादिधारिणं मृगधारणम् व्याघ्रचमम्बरधरं वाडवाग्निस्थितोदरम्॥(३१), मुत्यु व्याधिशितोरुं च वज्रजानुप्रदेशकम् पादपंकजयुग्मं च तीक्षणवज्र नखाग्रकम्।।(३२) भणि नूपुर मंजीरभणत्किंकिणि जंधकम् वज्रतुण्ड महादीप्तं कालकालं ऋपानिधिम्॥(३३)

एवम् ध्यात्वा च हुदयम् त्रिंशदाद्युत्तिकं ऋमात्
नित्यं जप्त्वा साळुवेशम् हुदयं सर्वकामदम्।।(३४)
सर्वपुण्यफलश्रेष्टं सर्वशत्रुदिनाशनम्
सर्वरोगहरं दिव्यम् भजतां पापनाशनम्।।(३५)
इहैव सकलान्बोगानंते शिवपदम् व्रजेत्
इत्युक्त्वान्तर्दधं देदः शरभः पि्सराजकः।।(३६)
ततो नारायणो ध्यात्वा श्रुत्वा रूपं च विस्मितः
एतते कथितं देवि हृदयम् शरभस्य च
पठतां श्रुण्वतां चैव सर्वमंत्रार्थसिध्दिदम्(३७)

इति श्रीआकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्दिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे शरभहृदयम् नामाष्टसप्तनितमोऽध्यायः ॥(३८)

### शरभ मन्त्र राजः

अमृतानन्द नाशाय कृष्णानन्द योगिने। विमलानन्दनाथाय शिवाय गुरवे नमः॥

ओं आं हीं क्रों ऐहि ऐहि शरभ साळुवाय स्कुर स्फुर पक्षिराजाय प्रस्फुर प्रस्फुर शत्रूणां शोणितं पिब पिब ओं ऐ ग्लौ ग्लौं ओं हीं हीं हीं हीं ओं ऐ ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं आवेशय आवेशय आग्रध्य स्थिरोभव स्थिरोभव रोगान् नाशय नाशय कृतिमान् खाहि खाहि चटकान् खादय खादय ओं हीं क्षीं क्रों (अमुकस्य) रोगान् सुशीग्रेण छेदय छेदय खेदय खेदय खंदय खंदय खंदय आं गाशेन बन्धय बन्धय हीं वं आरोग्यं कुरु कुरु रं खें चत्रूणां रक्तं पिब पिब शीग्रं शीग्रं कृत्रिमान् खादय खादय ओं हीं ग्रों धें खां खं फट् प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुं फट् सर्वचत्रु सम्हारणाय शरभ साळुवाय पक्षिराजाय हुं फट् स्वाहा – ओं नमो भगवते अष्टपादाय सहस्रभाहवे द्विसीर्षाय द्विनेत्राय द्विपक्षाय रुद्ररूपाय रौद्र मृग विहङ्ख वेषधारिणे योग नृसिम्ह वेष सम्हारणाय उत्तण्डखण्डणाय ज्वाला नृसिम्ह हताय समनाय लक्ष्मी नृसिम्ह मदनकराय जगन् नृसिम्ह सुदर्शनाय अनेक विघ्नरूप छेदनाय अखिल देवता वन्दनाय निखिलदेवता परिपालनाय क्षय रोगादि सकल रोग निवारणाय हों हीं महा चित्र रथादि गन्धर्व प्रदिष्टिताय अन्तरीक्षग्रह आकाश ग्रह वसुन्धराग्रह क्षिप्रग्रह मन्त्र ग्रह यक्षग्रह कामिनी ग्रह मोहिनी ग्रह उच्छाठनाय सकल ब्रह्म रक्षस वेदाळ कूष्माण्डादि महा प्रबल ग्रहोच्छाटनाय सकल दुष्ट ग्रह निवारणाय महावीरभद्राय परमन्त्र परतन्त्रादिकानां मूल छेदनाय शिष्य परिपालनाय महापशु रूपिणे शरभ साळुवाय पिक्षराजाय हुं फट् स्वाहा।। इति कालभैरवकृद शरभ मन्त्र राजः।।

# श्री शरभ माला मन्त्रं

(मेरु तन्त्रोक्तं)

### श्री शिव उवाच

माला मंत्रं प्रवक्ष्यामि रहस्यं श्रुणु शोभने मंत्रं स्मरण मात्रेणा करस्थाः सर्वसिद्धयः

ओं नमो भगवते शलभाय साल्वाय सर्वभुतोच्छाडनाय ग्रह राक्षस निवारणाय ज्वालामाला स्वरूपाय दक्ष निष्काशनाय साक्षात् कालरूप स्वरूपाय अष्टमूर्त्तये कृचानुरेतसे महाक्रूर भूतोच्छाडनाय प्रदिशयनाय शत्रून् नाशय नाशय शत्रु पशून् ग्रुण्ह ग्रुण्ह खादय खादय ओं हुं फट्।।

(सर्व भूत, ज्वर चातुर्त्तिकं - पात्रे जलं निदाय सप्तवारं अबिमन्त्रैय) इति श्री महा माया महाकालानुमते मेरुतन्त्रे शिवप्रणीते सरभ माला मन्त्रं.

# निग्रह दारुण सप्तकं

अस्य श्री निग्रह दारुण सप्तक स्तोत्रस्य वासुदेव: रुषि: अध्धरा छंद: श्री शरभेश्वरो देवता तत् प्रसाद सिद्ध्यर्ते सर्व शत्रु नाशने विनियोग: हरि: ओं॥ कोपेन्द्रेवातितिर्यक् पटल चरिचरतारवर्णप्रभूत ज्वालामालाग्रदग्धरमरतनुशकलं त्वामइं सालुवेश याचे त्वत्पादपद्मग्रणतिभिरनिशं वेष्टि मां यः क्रियाभि— स्तस्य प्राणप्रयाणं परशिव भवतः शूलभिन्नस्य तूर्णम्

शम्भो त्वत्द् हस्तकुन्नक्षत रिपुहुदयाग्निःस्वल्लोहिदौघं पीत्वा पीत्वा अतिदर्पादिशि दिशि विचगत् त्वद् गणाश्चण्डमुख्याः गर्जन्तु क्षिप्रवेगं निखिल जयकराः खेललीलाः सलीलाः संत्रस्ता ब्रह्मदेवाः शरब खगपते त्राहि नः सालुवेशः॥(२)

सर्वाद्यं सर्वनिष्टं सकलभयकरं तत्वरूपं शरण्यं याचे अहं त्वाममोघं परिकरमिहतेद्वेष्टये तस्य यो मां श्री शंभो त्वत् कराब्जस्थित हल कटिणाधातवक्षः स्तलस्य प्राणाः प्रेतेशदृत ग्रहण पर्खाः ऋोध पूर्वं प्रयान्तु॥(३)

द्विष्मः क्षोण्यां वयं यं तवपदयुगल ध्याननिर्दग्धपापाः कृत्या कृत्यै विमुक्ता विहग कुलपते खेलया बद्ध मूर्ते तूर्णं त्वत्पाद पद्म प्रधृत परशुना तुण्ड खंडी कृतांगः सद्देषी यातु यांयं पुरं अदिकलुषः काल पाशाग्र बद्धः॥(४)

भीम श्री सालुवेश प्रणत भयहर प्राणि जित् दुर्मदानां या ते पंचास्य गर्वं प्रशमनविहितः ते स्वेछया बद्धमूर्ते त्वामेवाशु त्वङ्घ्रयष्टक नख विलुटदुग्रीव जिह्लोतरस्य प्राणोत्क्राम प्रमाद प्रफुटित हृदयस्यायुख्यायाहतेश।।(५)

श्री शूलिन्ते भुजाग्रस्तित दृट मुसलावर्त वाताभिधातैर् याता यातारियूथत्वरितविघटनो भूतरक्तच्छटाद्रीम् तां वृष्ट्वाऽऽयो धनेज्यामखिलसुरगणाश्चाशु नंदंतु भूता नाना वेतालपूगः पिबतु तदखिलं प्रीतचित्तः प्रमत्तः॥(६) त्वद् दोर्दण्डाग्रमुण्ड प्रकाटित विनमच्चंड कोदण्ड मुक्तै बाणै: दिव्यै अनेकैं: शिदिलित वपुष:क्षीण कोलाहलस्य तस्य प्राणा वसानं शरभ रिपु रिपोऽहंत्वदाज्ञ्या प्रभावै स्तूर्णं पश्यामि यो मां पिरहसति सबास्वादि मध्यांदहेतो॥(७)

इति निशि प्रयस्तु निराशनो यमबुखः शिवभावमनुस्मरन् दशदिन प्रतिवार शतद्वयं जपनु निग्रह दाष्ठण सप्तकम्

In the night with a firm conviction that the devotee is Lord Shiva Himself, standing and facing, South, daily for \$0 days chant \$2.00 times. Chanting each sloka joined with Mula Mantra ensures annihilation of enemy.

Good health

if joined with the following and chanted the results are given against each:

Sarabha's name

Gowri vallabha name Removal of all illness

Saluvesa name Destruction of thieves, and self protection

Kalabhairava name Protection to cereals, paddy etc

Pakshiraja mantra Protection to food

Sarvagna mantra Income

Raktha Chamundry mantra Fulfillment of desire

Mohini mantra Attraction

Sastha mantra Getting progeny (son)

Nrusimha or Veerabhadra mantra Ucchadanam

Vadavanala mantra Destruction of enemies
Chamundi mantra Anihilation of all enemies

### माया

अस्य श्री माया मन्त्रस्य परब्रह्म ऋषिः त्रिष्टुप् छन्टः पराशिक देवता माया प्रयोग सिद्ध्यर्थे जऐ विनियोगः हां, हीं, हूं, हैं, हौं, हः – अंगन्यास/करन्यास कुर्यात् ध्यानं ताबिश्च नीलां सर चाप हस्तां सर्वाधिकां श्याम रदाधिरूढां नमामि रुद्रा वसनेन लोकान् सर्वान् सलोकामिप मोहयन्तीं॥ लं इत्यादि पञ्चोपचारैः

ओं हीं भू: हीं भुव: हीं स्व: हीं शिवाङ्घ्रियुग्मे विनिविष्टचित्तम् सर्वेषां तुष्टयो हुदयस्य बालं रिपूणां निद्रां विवचः। करोति महामाये मां परिरक्ष नित्यं॥

हीं स्व: हीं भुव: हीं भू: हीं ओं स्वाहा

(त्रिकोणं, वृत्तं, चतुर्दश दळं, भूपुरं)

# भद्र काळि

अस्य श्री भद्रकाळि महा मंत्रस्य सद्यो जातः रुषिः जगती छन्दः भद्रकाळि देवता हीं भीजं स्वाहा सक्तिः

मोक्षार्थे विनियोगः हां, हीं, हूं, हैं हौं हः इत्याति कर षडङ्ग न्यासं ध्यानं नीलाभा हेम वस्त्रा नरुधिर वसा मांस निर्भिष्य वक्त्रा चूलं कुन्दं रथाङ्गं फणि मुसल गदा तोमरं पट्टिसं च पाशं चिकं च सङ्खं द्वज हल दहनं वज्रखंडं कराब्जैः बिभ्राणा बीमवेशा विजयतु भुवने विद्रता भद्रकाळि॥

हीं मोचय ओं काळि गं काळि महां सदा त्वं कल्याणि मनोहरि इह कवितां सौभाग्य हव्या हतं देहि अस्मिन् परमन्त्र हारिणि सुभे तत् यन्त्र हारिणि अहो विद्याच्छेतिनि हीं जगत् क्षोभिणि

# शूलिनि

शूलिनि दुर्गा महामन्त्रस्य प्रह्मा रुषिः गायित्र छन्दः शूलिनी देवता दुं बीजं स्वाहा शक्तिः स्वेच्छा प्रयोग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रामित्यादिना कर षडङ्ग न्यासं

ओं श्रीं शूलिनि दुर्गे देव सिद्ध सुपूजिते नन्दिनि मां रक्ष रक्ष महायोगीश्वरी हुं फट् हुदयाय नमः श्रीं शूलिनि वरदे देवसिद्ध सुपूजिते हुं फट् स्वाहा – शिरसे स्वाहा श्रीं शूलिनि युद्ध ग्रियं देवसिद्ध सुपूजिते हुं फट् स्वाहा – सिखाये वषट् ओं श्रीं शूलिनि विन्ध्य वासिनि मां त्रावय त्रावय देवसिद्ध सुपूजिते हुं फट् स्वाहा – कवचाय हुं ओं श्रीं शूलिनि महिषासुरमिदिनि देवसिद्ध सुपूजिते हुं फट् स्वाहा – नेत्र त्रयाय वौषट् देव सिद्ध सुपूजिते हुं फट् स्वाहा – अस्त्राय फट् ओं भूर्श्वक्ससुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं अद्यास्ट्या गृगेन्द्रं सजल जलधर श्यामलां हस्त पदौः शूलं बाणं कृपाणं त्वरिजल जगता चाप पाशान् वहंतीं। चन्द्रोत्तम्सां त्रिनेत्रां चतसृपिरसिखेटान् विदापिः परीतां कन्याभिः सेव्यमानां प्रतिभटभयदां शूलिनीं भावयामि॥(१) नमः प्रणव पूर्विके नदजनस्य चिंतामणे ज्वल ज्वलतु शूलिनी त्वमिहपाहि चास्मान् सदा समस्त रिपु दुष्टग्रह हुं फट् इत्यक्षरैः शिखिः त्रिसिकतयुड्मनोहरे जननी तुभ्यमव्याहते॥(२)।

# सुमीकरण स्तोत्रं

सर्वकायाभिविजयं सदारोग्यं शिवे श्रुण्। ओं सर्वविध्नकृदभ्यः सर्वभृतेभ्यो हं फट स्वाहा॥ इति मन्त्रं त्रिः पटित्वा यथाविधि देव्यै जलिं निवेद्य स्त्वीत-समुखीकरणस्तोत्रमंत्रस्य दीर्घतमा रुषिः ककुप्छन्दः शुलिनी देवता तत्प्रसाद्धिद्वयर्थे जपे विनियोगः ध्यानं॥ ध्यायेद्देमसहोपलासनपरे कन्याजलालंकते पंचब्रह्मम्खामरैर्म्निगणैः सेव्यं जगन्गंगले। आसीनां स्मितभाषणां शिवसरदीं कल्याणवेषीज्ज्वला भक्ताभीष्टवरप्रदाननिरतां विश्वात्मिकां शुलिनीं।। ओं कारपीठमध्यस्थे ऑषधीशमहोज्ज्वले ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टरिाद्विं च देहि मे॥(१) श्रीपुर्णे श्रीपर श्रीशे श्रीप्रदे श्रीविवर्धने ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(२) कामेशि कामरसिके कामितार्थफलप्रदे ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(३) मायाविलासचतुरे माये मायाधिमायिके ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(४) चिंतामणेऽखिलाभीष्ट्रसिद्धे विश्वमंगल ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(५) सर्वबीजाधिपे सर्वसिद्धिदे सर्वरूपिणि ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(६) ज्वलतेजस्त्रयानंत कोटि कोटिसमुध्युते ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(७) लसच्चंद्रार्धमुक्टे लयजन्मविमोचिके ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(८) ज्वररोगमुखापत्ति भंजनैकधुरंधरे ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(९) लक्ष्य लक्ष्ये लयातीते लक्ष्मीवर्गधरेक्षणे ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(१०) शूरांगनानंतकॊटिव्यावृताशेषजालके ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(११) पिलीलिंगादि दिक्स्थाननियताराधनप्रिये ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(१२)

निर्मले निर्गणे नित्ये निष्कले निरुपदवे ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(१३) दुर्गे दुरितसंहारे दुष्टतूलांत्यपावके ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(१४) टमामये टमासेव्य टमावर्धनतत्परे ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(१५) गसिताशेषभ्वने ग्रथिसंद्यर्णशोभिते ऐश्चर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(१६) हंस ताक्ष्य वृषारूढौराराधित पदद्वये ऐश्वर्यगायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(१७) हंकार काल दहन भस्मीकृत जगन्त्रये ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(१८) फट्कार चंडपवनोद्यासिर्ताखेलविग्रहे ऐश्वर्यमायुरारोग्यामेष्टसिद्धिं च देहि मे।।(१९) स्वाकृते स्वामिपादाञ्जभक्तानां स्वाभिवृद्वये ऐश्वर्यमायरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(२०) हालाहलविषाकारे हाटकारुणपीठके ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(२१) मुलादिब्रह्मरंधांतं मुलज्वालस्वरूपिणि ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(२२) वषडादि ऋियाषट्क महासिद्विप्रदे परे ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(२३) सर्वविद्वन्मुखांभोज दिवाकर समृद्युते ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(२४) नानामहीप हृदय नवनीतद्रवानले ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(२५) अशेषज्वर सर्पादि चंद्रोपल शशिद्युते ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(२६) महापापौध कलुषक्षालनामृतवाहिनि ऐश्वर्यमायुगरोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(२७) अशेष काय संभूत रोगतूलानलाकृते ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(२८) औषधि कोटि दावाग्नि शांतिसंपूर्णवर्षिणि ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(२९)

तिमिरारातिसंहार दिवानाथ शताकृते ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(३०) सुधाग्रजिह्वावत्र्यग्र सुदीपे विश्ववाक्प्रदे ऐश्चर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(३१) आरात्यवनिधानीक तुलोच्चाट महानिले ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।(३२) समस्तमृत्यु तुहिन सहस्रकिरणोपमे ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(३३) जगत्सौभाग्यफलदे जंगम स्थावरात्मके ऐश्वर्यगायरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(३४) सुभक्तहृदयानंद सुख संवित्स्वरूपिणि ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि ऐ॥(३५) धनशान्याब्धिसंवृध्दिचंद्रकोटिसमोदये ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(३६) सर्व जीवतमधेन्वग्र समुच्यानिलवत्सके ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(३७) तेज:कण महावीर समावीदांत्यपावके ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(३८) नानाचराचराविष्ट दाहोपशमनामृते ऐश्वर्यमाय्रारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(३९) सर्व कल्याण कल्याणे सर्वसिध्दिविवर्धने ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(४०) सर्वेशि सर्वहृदये सर्वाकारे निराकृते ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(४१) अनंतानंतजनके अभूते आत्मनायिके ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(४२) रहस्यादि रहस्यात्म रहस्यागमपालके ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(४३) आचारकरणातीते आचार्यकरुणामये ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे॥(४४) सर्वरक्षाकरे भद्रे सर्वरक्षाकरेऽतुले ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(४५) सर्वलोके सर्वदेशे सर्वकाले सतांबिके ऐश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धिं च देहि मे।।(४६)

आध्येऽनादिकलाविशेषविवृतेऽनंताखिलात्माकृते आचार्यां घि सरोजयुग्मशिरसामापूरिताशामृते संसाराणवरारणोद्यत कृपा संपूर्ण दुष्ट्यानिशम् दुर्गे शूलिनि शंकरि स्नपय मां त्वं भाव संसिद्वये॥(४७)

इति परमशिवाया सुमुखो महाशक्तयः स्तुतिमतिशय सौख्यप्राप्तये यो नु वाऽत्र स्मरित जपित विद्वत्संवृतो शेषलोकं निखिल सुखमवाप्य श्रीशिवाकारमेति॥(४८)

### क्रियाभेद:

श्री शिव उवाच।।
अथातः संप्रवक्ष्यामि क्रियाभेदं तु पार्वति
अभक्तानामगंयं तु भक्तानां सुलभोत्तमम्।।(१)
सवातवृत्तं ऋतुकोणकोणे लक्ष्मीं च मायामथ तारसाध्यम्
आराध्य यंत्रं प्रजपेत्सहस्रमाकर्षणं त्वाशु चराचरणाम्(२)
एतद्यंत्रं महावीर्य सर्वलोकेषु दुर्लभम्
सुतरां सर्वजंतूनां स्त्रीनामाकर्षणं भवेत्।।(३)
यक्ष गंधर्व सिध्दादीन् देवाव्देवस्त्रियः तथा
आकर्षति महाभूतान् किमु भूलोकवासिनः।।(४)

ओं नमो भगवते दिग्बंधनाय कंकालि कालरात्रि दुं दुर्गे शुं शूलिनि भं बटुकभैरवी अर्दरात्रविलासिनि महानिशि प्रताप केलिनि महाझाधारिणि महाशिक्त मम सर्व भूत प्रेत पिशाच सर्वज्वर शांतिनि मदभीष्टमाकर्षयाकर्षय बटुक भैरवि भैरवेश्वरि हुं फट् स्वाहा।। सर्वजनानां स्त्रीणां आकर्षणं यक्ष गन्धर्व सिध्दादीन् देवान् देवस्त्रियः आकर्षति।।

ओं नमो भगवते क्षांक्षां र र र र हुं रं लं वं बटुकाय क्लीं हर हर महाकालीपित एह्येहि संहर संहर महाकालि सर्वाभीष्टसिद्विप्रदे शं सर्वशत्रून् नाशय नाशय नर भूत प्रेत पिशाचादिसर्वग्रहान् नाशय वाशय दह दह पच पच सर्वस्त्रीपुरुषवशंकिर सर्वलोकभुवनेश्विर तद्वंशं भ्रंशय भ्रंशय मद्दशमानय स्वाहा।

# सर्वलोक वशङ्करं

ओं नमों भगवति रुद्रकाळि कालकूट मोहिनि ऐं क्लीं हीं इष्ट कामिसिद्वप्रदायिनि सकलाझापिनि संक्रामिणी ब्राह्मी माहेश्वरी कौनारी वैष्णती वाराहि इंद्राणि चामुंडी वटुकभैरवेश्वरि आकर्षय आवेशय आवेशय अवेशय प्रवेशय प्रवेशय केलय केलय भाषय भाषय हीं क्लीं ऐं हन हन सप्तमातृके हुं फट् स्वाहा।

जिह्वा स्तंभनं, हनुस्थंभं चक्षुश्चस्तंभं

## वीरभद्र कल्पं

#### ध्यानं

अद्यारूढां मृगेन्द्रं सजल जलधर श्यामलां हस्त पद्म शूलं बाणं कृपाणं त्वरिजलज गदा चाप पाशान् वहंतीम् चन्द्रचूडां त्रिनेत्रां चतस्भिरसिना खेटकं बिग्नतीभिः कन्याभिः सेव्यमानां प्रदि फड भयतां शूलिनीं भावयामि॥

सृखं विद्वेष हननाय वीरभदाय खड्गहं हीं दक्षध्वंसनाय द्रां हां र र र हुं फट् स्वाहा।।

१००० जप - निग्रहं - अनुग्रहं

## जगत्क्षोभणप्रयोगः

#### श्रीशिव उवाच॥

अथ श्रुणु कथयामः प्रार्थ्यमानं मुनीन्द्रै रिधगतिरपुलोकानावृतानाधृतास्त्रान्। हिर विधि मुख वीरानप्रमेयानसह्या निप विषु मृतयोघान् यत्करोति दृतं तत्।।(१) जगत्क्षोभण मंत्रस्य ऋषिस्तत्पुरुषेश्वरः तथातिजगती छंदो देवता शरभेश्वरः।\(२) खं बीजं फट् ततः शिक्तितर्विनियोगस्तु निग्रहे खामित्यादि षडंगंन्यान्मूलन्यासं समाचरेत्।।(३) ध्यात्वा जपेन्महामंत्रं सहस्रं सर्विसिद्वये।

#### अथ ध्यानं॥

दूर्वाश्यामं महोग्रं स्फुट चलदधरं सूर्यचंदाग्निनेत्रम् चक्रं वज्रं त्रिशूलं शर मुसल गदा शक्त्यभीतिर्विहतं। शंखं खेटां कपालं सधनु हल फणि त्रोट दानानि हस्तै: सिंहारिं सालुवेशं नमत रिपुजन प्राणसंहार दक्षां॥(४)

ओं नमो भगवते विश्वशरीराय पंचमुखभंजनाय प्रणतार्ति विनाशनाय उग्राय उग्रदंष्ट्राय उग्र मणि भूषणाय उद्दंड कोलाहलाय सर्वलोकप्रियाय सकल भूतनिवारणाय शतधूतिकपालमालालंकृताय शार्धूल चर्मवरानाय शरभ साळुवाय सूर्यसोमाग्निलोचनाय दुर्निवारण वारणाय दूर्वादलश्यामलाय दुरितहराय ओं श्री ही प्रीं सर्वभूतानाकर्षाकर्षय सर्वग्रहाण्याकर्षयाकर्षय श्लां भ्रां हां भूतग्रह पिशाचग्रह यक्षग्रह राक्षसग्रह सर्पग्रह दर्पग्रह अपस्मारग्रह भीमग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह पातालग्रह कौमारग्रहापातालग्रह खेचरग्रह भूचरग्रह कूष्मांडग्रह ज्वालास्यग्रह तामसग्रह तमोहारग्रह स्त्रीग्रह पर्वतग्रह पापग्रह पापविक्रमग्रह बालग्रह निशाचरग्रह अहोरात्रग्रह सप्तरात्रग्र∪हअ पक्षग्रह मासग्रह मंडलग्रह त्रिमासग्रह षण्मासग्रह वत्सरग्रहानुभोगग्रहानुसारग्रहाभिचारग्रहाभिमुक्तग्रह जीवग्रह दावग्रह वातग्रह पानकग्रह ज्वरग्रह रोगग्रह चेतनग्रहाचेतनग्रहस्फोटकग्रह दंशग्रह वांतिग्रह भ्रांतिग्रह हिक्वारग्रह धिक्वारग्रह संघाधिकग्रह सिन्निपातग्रह शोपणग्रह पोषणग्रह अविद्याग्रह विङ्गनग्रह लौकिकग्रह वैदिकग्रह रणग्रह राजग्रह कीटग्रह लूटग्रह सात्विकग्रह सार्तित्रकग्रहाण्यावेश्यावेशय प्रवेशय शीग्रं प्रवेशय प्रवेशय क्षोभय क्षोभय कंपय कंपय राकल शैलं चालय चालय सकल सालं धातय धातय सकलदिशां शोधय शोधय सकल पदवीं भ्रंशय भ्रंशय सकलदोषान् नाशय नाशय सकलसेनां ध्वंसय ध्वंसय ओं हीं क्लीं हुं मोहय मोहय ब्रह्मय ब्रह्मय सर्वश्लग्रहं भाषय भाषय सर्वपिशाचग्रहं भाषय भाषय सर्वयक्षग्रहं भाषय भाषय सर्वग्रक्षसग्रहं भाषय भाषय सर्वसर्पग्रहं भाषय भाषय सर्व ब्रह्मराक्षसग्रहं भाषय भाषय सर्ववेतालग्रहं भाषय भाषय सर्वकौमारग्रहम् शाषय भाषय सर्वपातालग्रहं भाषय भाषय सर्वखेचरग्रहं भाषय भाषय सर्वभूचर ग्रहं भाषय भाषय सर्वकृष्माण्डग्रहं भाषय भाषय सर्व ज्वालास्यग्रहं शाषय भाषय सर्वतामसग्रहं भाषय भाषय सर्व तमोहारग्रहं भाषय भाषय सर्वस्त्रीग्रहं भाषय भाषय सर्वपर्वग्रहं भाषय भाषय सर्वपापग्रहं भाषय भाषय सर्वपापविक्रमग्रहं भाषय भाषय सर्व बालग्रहं भाषय भाषय सर्वचातुर्थग्रहं भाषय भाषय सर्वमिथ्याग्रहं भाषय भाषय सर्वमिथ्यापिशाचग्रहं भाषय भाषय सर्वघटिकाग्रहं भाषय भाषय सर्वयामग्रहं भाषय भाषय सर्वदिवाचरग्रहं भाषय भाषय सर्विनिशाचरग्रहं भाषय भाषय सर्वाहोरात्रग्रहं भाषय भाषय सर्वसप्तरात्रग्रहं भाषय भाषय सर्वपक्षग्रहं भाषय भाषय सर्वमासग्रहं भाषय भाषय सर्वमंडलग्रहं भाषय भाषय सर्वद्विमासग्रहं भाषय भाषय सर्वत्रिमासग्रहं भाषय भाषय सर्वषाण्मासग्रहं भाषय भाषय सर्ववत्सर ग्रहम् भाषय भाषय सर्वानुभोगग्रहम् भाषय भाषय सर्वानुसारग्रहं भाषय भाषय सर्वाभिचारग्रहं भाषय भाषय सर्वाभिमुक्तग्रहं भाषय भाषय सर्वजीवग्रहं भाषय भाषय सर्वदावग्रहं भाषय भाषय सर्ववातग्रहं भाषय भाषय सर्वपावकग्रहं भाषय भाषय सर्वज्वरग्रहम् भाषय भाषय सर्वरोगग्रहं भाषय भाषय सर्वचेतनग्रहं भाषय भाषय सर्वाचेतनग्रहं भाषय भाषय सर्वस्फोटकग्रहम् भाषय भाषय सर्वदंशग्रहं भाषय भाषय सर्ववांतिकग्रहम् भाषय भाषय

सर्वसम्धातग्रहं भाषय भाषय सर्वशान्तिपातकग्रहं भाषय भाषय सर्वशोषणग्रहं भाषय भाषय सर्वपोषणग्रहं भाषय भाषय सर्वविद्याग्रहं भाषय भाषय सर्वविज्ञान ग्रहं भाषय भाषय सर्वलौकिकग्रहं भाषय भाषय सर्ववैदिकग्रहं भाषय भाषय सर्वरणग्रहं भाषय भाषय सर्वराजग्रहं भाषय भाषय सर्वकीटग्रहं भाषय भाषय सर्वमोटगृहं भाषय भाषय सर्वसात्विकगृहं भाषय भाषय सर्वसार्वत्रिकगृहं भाषय भाषय आं हीं हां बंधय इंधय खं खं हंधय हंधय ताड्य ताड्य पाटय पाटय कोशय कोशय कुर्दय कुर्दय रोद्य रोदय खादय खादय स्त्रीं हों अंधय अंधय भद्रकालि दुर्गाकलित पक्षद्वयाय तिट्टवरि ज्लौं त्रां स्तंभय स्तंभय त्रों क्रौं त्रोटय त्रोटय रं रं हूं प्रां दाहय दाहय जं ह्लीम् टं वं जुं सं पालय पालय सर्वसंहार कारणाय सालुवपक्षिराजाय चंडवातातिवेगाय प्रें प्रीं यं यं संक्रामय सं खं खं रुं धय धय ताडय ताडय पाटय पाटय क्रोशय क्रोशय कुर्दय कुर्दय रोदय रोदय खादय खादय स्त्रौं हों अंधय अंधय भट्नकालि दुर्गा कलित पक्षद्वयाय प्रं खं हुं श्रौं उच्चाटय उच्चाटय भ्रौं परमंत्रभेदनाय जहय जहय स्फोटय स्फोटय प्रें परमंत्र प्रमोटनाय छिंदय छिंदय र र र भें परतत्रविच्छेदनाय भिंदय भिंदय ठं ठं छें परविध्याविध्वंसानाय कालानल भैरवाय श्रितोदरोनुरुस्थलाय नाशय नाशय सर्वग्रहं नाशय सर्वभूतग्रहं नाशय सर्वपिशाचग्रहं नाशय नाशय सर्वसात्विकग्रहं नाशय नाशय प्रें परयन्त्रतंत्र भेदनाय व्यादिकालो रुद्रद्वयाय सर्वशत्रून् मारव मारय भक्षय भक्षय हीं हुं फट् श्रीं हीं क्लीं शरणागतवत्सलाय सामगानिप्रयाय शंकराय चंद्रशेखराय अथर्वणपारायणाय अमृतोद्वाषणाय क्लीं श्रीं हीं संतान सिध्द प्रदाय श्रीं क्लीं श्रीं सर्वसंपत्समृध्दिदाय जं रं सर्वसम्मोहनाय सर्वमायां मोचय मोचय एं ऐं सो: कालाय भाषां ज्ञापय लुं लुं सर्वरोगहराय रूपं जनय जनय विज्ञानं दापय दापय हं हं वामदेवाय आत्मानं दर्शय टर्शय ओं खं श्रीं ह्वीं क्लीं अभिवृद्धिं देहि मे स्वाहा॥

## सर्वजयं संक्षोभणं मन्त्राणां राजराजो

### १)वडवानलभैरद प्रयोगः

अस्य श्री वडवानल महामन्त्रस्य भास्कर रुषि: फर्झिन छन्दः वडवानलो देवता रंबीजं आहुति: शक्तिः

अभीष्ट सिद्ध्यर्ते जपे विनियोगः रां इत्यादिना कर अङ्गन्यासः

ध्यानं

त्रिनयनमरुणंत्वाधद्वमौलिं सुशुक्लां सुकमरुणमनेक कल्पमंभोजसंस्थम्। अभिमत वर शक्ति स्वस्तिकाभीतिहस्तं नमत कनकमालालंकृतांसं कृशानुम्॥

ओं त्वमग्नेधियभिस्त्वनाशुशुक्षणि स्त्वद्भ्हयस्त्वमच्मनस्परि त्वं वनेभ्यस्त्वमोक्षधीभ्य स्त्वं न्नुणां नुपते जायसे सुचि:॥(ऋक् २,५,१७)

### २. स्ंहार महामन्त्रस्य

सवितारुषिः अध्यष्टि छन्दः न्जगवान् हव्यवाहनः देवत ऋं बीजं वस्वानिर शक्तिः अनुलास्त्रोब संहारे जपे विनियोगः

#### ध्यानं

सचराय सङ्गीय सिक्त हस्ताय वन्हये कपालिने नमस्तुभ्यं मत्पापं दहमुञ्चचं॥

ओं भू भुवः स्वःअग्नि रस्मि जन्मना जातवेदा धुतं मे चक्षुरमृतं मा आसन्। अर्कलित्रधातू रजसो विमानो अज्स्रो धर्मो हविरस्मि नर्म।। (रुक् ३-१-२७ भूर्भुवः स्वरों मत्पापं दह मुञ्ज तम् स्वाहा १०८ – जपं

### आग्नेयास्त्र मन्त्रस्य

परब्रह्म रुषि: गायत्री छन्दः बावको देवता ओं भीजं ज्याहृति: शक्तिः स्वेच्छा संहार सिद्धयर्थे जपे विनियोगः

#### ध्यानं

भाणाग्र कोण स्तितमेध्मानं परान्दहन्तं स्वमरीचकोणै:। सोणाबरं चन्द्रकलावदंसं नमामि देवं वडवामुखाग्निं।। शोचिष्केचाय विद्यहे वैश्वानराय धीमहि तन्नः सुकः प्रचोदयात्।।

## भैरव प्रयोगं

सर्व सिद्धि प्रदं श्रेष्टं सर्वविघ्न निवारणं. सर्व शत्रु जयं सर्वरोगहरं शुभं सर्वार्थ साधकं नृणां भोग मोक्षैकसाधनं.

अघोर रुषि: विराट् छन्दः भैरवः देवता भं बीजं फट् शक्तिः; स्वेच्छा संहार सिध्यर्ते जपे विनियोगः भ्रां इत्यादि कर अङ्गन्यासः

#### ध्यानं

कालां भुध श्यामळ मायादास्यं कराळ मव्याहत मप्रमेयं। लोलालकं लोक विनाश हेतुं लुटद्रिपुं नौमि धृताट्टहासं॥ ओं नमो भगवते उग्रभैरवाय सर्व विघ्न नाशाय ट ट स्वाहा (२४ अक्शर) (वन्हि कोणे भैरवम् वसुकोण अग्निमादितं)

- १. हीं भैरवी देवि देवदत्त कोपसमनं कुरु कुरु स्वाहा।
- (२) हीं रीं अघोर भैरवाय देवदत्तं मोहय मोहय हुं फट् स्वाहा।
- (३) हुं हीं गं विघ्नराजाय देवदत्तकर्म विघ्नं कुरु कुरु स्वाहा।
- (४) ओं हुरां सुं रं सुब्रह्मण्याय वैरि धैर्यं चलय चलय स्वाहा।
- (५) ओं हीं ओं जं सुदर्सनकराय रिपुचित्तं भ्रामय भ्रामय स्वाहा।
- (६) हीं जं दक्षिणामूर्तये सुरसाध्य मेधां समुत्कर्षय स्वाहा।
- (७) ओं हुं चण्डोइंडाय शत्रून् कादय कादय स्वाहा।
- (८) ओं हः षः स्वं क्षं लं आपदुद्धारणाय देवदत्त चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राण मनः प्राण हनुस्तंभं कुरु कुरु लं क्षं स्वं षः हः ओं स्वाहा। (अग्नि मुले तु ईशान पर्यन्तं -८; अग्नि चतुर दिक्)

- १. ओं नमो भगवते नरमृगशरीराय सकल नरांतकाय रिपु शरीरं नाशय नाशय हुं फट् स्वाहा।
- २ हीं नमो महाभीम भैरवाय सर्वलोक भयंकराय सर्व शत्रून् संहारकारणाय हुं हुं देवदत्तं ध्वंसय ध्वंसय स्वाहा।
- ३. वीरं हुं ओं नमो भगवते विजय भैरवाय सर्वशत्रून् विनाशनाय विदुरिताधराय नररुदिर मांस भक्षणाय देवदत्त मुच्चाडय उच्चाडय ताडय ताडय संहर संहर भस्मीकुरु कुरु स्वाहा।
- ४. ओं हीं स्फ्रां रक्तभैरवाय नवशवकपाल मालालङ्कृताय नवांबुध श्यामळाय एहि एहि शीघ्रमेहि मां पाहि एं ऐं आगामि कार्यं वद वद आविलोपाधिं हर हर सौभाग्यं देहिमे स्वाहा।

### सिद्वभैरव प्रयोगः

अस्य श्री सिद्ध भैरव महामन्त्रस्य शङ्कर ऋषिः संकृति छन्दः सिद्ध भैरवः देवता॥ भं बीजं मोहने शक्तिः

#### ध्यानं

जलद पटलनिलं दिध्यमानोर्ध्वकेशं त्रिशिखडम् हस्तं चंद्ररेखावतंसम् विमल वृषभारूढं चित्रशार्दुलवासं विजयमनिशमीडे विक्रमोद्दंडचण्डम्॥

ओं नमो भगवते विजय भैरवाय प्रलयांतकाय महाभैरव्यै महाभैरवाय सर्वविघ्ननिवारणाय शक्तिधराय चक्रपाणये बटमूलनिषण्णाय अखिलगणनायकाय आपद्द्वारणाय आकर्षय आकर्षय आवेशय मोहय मोहय भ्रामय भ्रामय भाषय भाषय शीग्रं भाषय हां हीं त्रिपुरताण्डवाय अष्टभैरवाय भाषय भाषय स्वाहा।।

ओं हीं श्रीं हालाहल भैरव अखिल लोक भैरव आं भैरव देवदत्तेऽस्मिंस्तस्य साध्यस्य वाङ्मन्स्त्वक्चक्षुः स्रोत्र जिह्ना घ्राण प्राणानाकर्षयाकर्षय आकर्षय तोषय गोषय गर्जय गर्जय साधय साधय बोधय बोधय नादय नादय सोदय सोदय हः उच्चाटय उच्चाटय शीग्रमुच्चाटय एह्योहि मां रक्ष रक्ष ममैतद्वलिं भक्ष भक्ष ओंकार भैरव भक्ष भक्ष उन्मत्तभैरव भक्ष भक्ष नीलभैरव भक्ष भक्ष त्विरतं भक्ष भक्ष ओं हां हीं स्वाहा।

## क्षेत्रपाल भैरवः

अस्य श्री क्षेत्रपाल भैरव महामन्त्रस्य ब्रह्मा रुषिः गायत्री छन्दः क्षेत्रपाल भैरवो देवता।। क्षीं दीजं रं शक्तिः सर्वार्थ सिद्धये विनियोगः॥ क्षां इत्याति कर अङ्गन्याचः॥ (कर्णे हृन्नाभ्याधार जानुके पादयोर् मन्त्रवर्णस्तु विन्यसेन्मंत्रवित्तमः)

#### ध्यानं॥

नीलांजनाद्रिनिभगूर्ध्विपशंगकेश वृत्ताग्निलोचनमुपात्त गदा कपालम् आशां वरं भुजगभूषणमुग्रदंष्ट्रं क्षेत्रेशमद्भूततनुं प्रणमामि देवम्॥

रक्तज्वाल जटाधरं शशिधरं रक्तांग तेजोनिधिं हस्तै: शूल कपाल पाशा डमरु लोकस्य रक्षाकरम्। निर्वाणं शुनवाहनं भुजहरमानंद कोलाहलम् वंदे भूत पिशाच नाथमनिशं क्षेत्रश्यपालं शिवे।।

क्षां क्षेत्रपालाय नमः (८ अक्षरं) – १००,००० जपं कुर्यात् क्षां क्षेत्रपालस्य अर्च्चन मण्टपाय नमः – इति मण्टपं अब्यर्च्य "पृथिव्यै नमः – इति भूमिमब्यर्च्य, आसनम् परिकल्प्याऽथ स्थित्वा तच्छोषनादिकं मात्रुकांतं सुविन्यस्य ततः संकल्प्य पूजयेत्. संवित्सेवां ततः कृत्वा कलशं पूजयेत्सुधीः शंख पूजां समारभ्य प्रोक्ष्य पीटार्चनम् चरेतु।। आधार शवित्मारभ्य दिग्गजांतं समर्चयेत् अष्ट कुल पर्वतं च रलभूमिं ततः परं स्वेतच्छत्र चामरे च धर्माद्यष्टकमेव च गुणत्रयं च पद्मं च गंद नालसपद्मकम्॥ शिव धर्मकंदमर्च्य तच्छिव ज्ञाननालकम् वैराग्यकर्णिकां चैव निध्यष्टकमतः परम्।। इच्छा ज्ञानिक्रयामेतच्छैव पीठंततोऽर्चयेत् षट्कोणाष्टदलं लिख्य चतुर्द्वार युतं प्रिये॥ भूपुरं विलिखेदेवि क्षेत्रपालमनुऋमात् मूलमध्ये सुसंपूज्य उपचारैस्तु षोडशैः॥ षट्कोणायनमभ्यर्च्य सर्वज्ञादि षडंग षट् क्षं पूर्वमनुलिक्याऽथ भैरवाय नमस्ततः॥ अग्निकेशंकरालं च गंटारवमतः परम् महाकोपमतः पश्चात्पिशिताशनमेवच॥ पिंगलाक्षं चोध्र्वकेशं अष्टपत्रे समर्चयेत् चतुर्द्वारसमायुक्त चतुरश्रंततोऽर्चयेत्।। बीजं स्वबीजयुक्तं च ऐंद्रादिशांतकं यजेत् भूपुरद्वयमध्ये तु वज्राद्यष्टकमर्चयेत्॥ तत्दावरणांते तु मूलं मध्ये त्रिरर्चयेत् षोडशैरुपचर्याऽथ सर्वं मूलेन पूजयेत्।। गंधं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेध्यमेव च तांबूलं बलिदानं च क्षेत्रेशोद्वासनं ऋमात्।। बलि:

ओं क्षां भित्ति भित्ति तुष्ट तुष्ट कुरु कुरु कुल कुल भंजय भंजय नर्तय नर्तय विश विश महाभैरव क्षेत्रपाल बलिं गृह गृह हुं फट् स्वाहा क्शेत्रपाल सूक्तं १००० वारं जपेत्)

### दिक्पाल प्रयोगः

अस्यश्री लोकपाल मन्त्रस्य गोररुद्र रुषिः अनुष्ट्रप उष्णिक त्रिष्ट्रप प्रकृति गायत्रि जगित वृहती पिड्निः छन्दः दिक्पाल देवता ओं नमी भगवते लां इन्द्राय वज्रहस्ताय सुराधिपतये ऐरावत वाहनाय सशक्तिकाय संपरिवाराय हं फट्र स्वाहा॥(१) ओं नमा भगवते रामग्नये शक्तिहस्ताय तेजोऽधिपतये मेषवाहनाय सशक्तिकाय सपरिवाराय हुं फट् स्वाहा॥(२) ओं नमो भगवते हां (टां) यमाय दंडहस्ताय प्रेताधिपत्ये महिषवाहनाय सशक्तिकाय हुं फट् स्वाहा॥(३) ओं नमो भगवते षां (क्षां) निर्रुतये खड्गहस्ताय रक्षोऽधिपतये नरवाहनाय संशक्तिकाय हुं फट् स्वाहा॥(४) ओं नमो भगवते वां वरुणाय पःशहस्ताय पयोऽधिपतये मकरवाहनाय सशक्तिकाय हुं फट् स्वाहा॥(५) ओं नमो भगवते यां वायवे ध्वजहस्ताय प्राणधिपतये रुरू वाहनाय सशक्तिकाय हुं फट् स्वाहा॥(६) ओं नमो भगवते सां सोमाय गदाहस्ताय नक्षत्राधिपतये अश्ववाहनाय सशक्तिकाय हुं फट् स्वाहा॥(७) ओं नमो भगवते शं (हां) ईशानाय त्रिशूलहस्ताय विद्याऽधिपतये वृषभवाहनाय सशक्तिकाय हुं फट् स्वाहा॥(८)

### कामराजं

अस्य श्री कामराज महामंत्रस्य
संमोहन रुषिः गायित्र छन्तः मन्मथो देवता
क्लां इत्यादिना कर अङ्गन्यासं
ध्यानं
अरुण मरुण वास्रो माल्यतामाङ्करागं
स्वकर कलित पाशं साङ्कुशास्त्रेक्षु चापं
मणिमय मुकुटात्यैः दीप्तमाकल्पजालैः
अरुणमय नळिन संस्तैः चिन्तयेत् अङ्गयोनिम्।।
कामदेवाय विद्यहे पुष्पभाणाय धीमहि तन्नो अनङ्ग प्रचोदयात्।। (२४००० अवर्थि जपम्)
क्लीं कामदेवाय रित वल्लभाय सर्वजन संमोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल सर्व जन दृष्टि मुख हृदयं मम
वशं कुरु कुरु स्वाहा।। (मालामन्त्रं)
पञ्च भाणाः
हुदयं – कमलं स्तनौ– शुदपुष्पं नेत्रं – अशोकपुष्पं
शिरसी – मल्लिका योनि – नीलोत्फलं

### पीठशक्तिः

मोहिनि, क्षोभिंणे, द्राविणी, जिम्बिनि, आकर्षिणी, द्राविणी, ह्नादिनी, क्लिन्ना, क्लेदिनी ओं नमो भगवगते जगन्मोहनरूपाय कामपीटाय नम" क्षोभणं, मोहनं, सन्दीपनं, सन्तापनं, उन्मादनं

८ दलं – अनङ्गरूपा, अनङ्ग प्रन्मथा, अनङ्ग कुसुमा, अनङ्गसीर्षा, अनङ्ग वेगिनी, अनङ्गाङ्कुचा, अनङ्ग मेखला, अनङ्ग दीपिका १६ दलं – युवती, विप्रलंबा,ज्योत्स्ना, सुभृः, पदद्रवा, सुरदा, गुरणी, लोल्या, कान्तिः, सौदाभिनी, कामच्छत्रा, चन्द्रलेका, सुकी, मदना, योनिः, मायावती दल अग्रेषुः सोको, मोहः, विलास्यन्यः, विप्रभः, मदनातुरः, अपत्रपः, युवा, कामी, सुद्पुष्पः, रिष्टियः, ग्रीब्भः, दपांदगुजों, हेमन्तः, चिसिरोपतः

# रक्त चामुण्डि

अस्य श्री रक्त चामुण्डि महामंत्रस्य शङ्कर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः रक्तचामुंडी देवता।। श्रीं भीजं, हीं शक्तिः, महामाये कीलकं इष्ट सिद्धये जपे विनियोगः

#### ध्यानं

रक्ताभां पीतवस्त्रां स्मितमुख कमलां इन्दु रेखावदंसां। दिव्यै माणिक्क मुक्ता मणिगण खचिदैः भूषनैर्दीप्यमानां। पुष्पेष्विक्ष्वास बाणानरिजलजभुजां पुल्ल पद्मायदाक्षीं चामुण्डासृङ् नृमुण्डीं रिपुकुल मदनां चाकिनीं भावयामि॥

श्रीं हीं गट् रक्त चामुण्डीश्वरी शत्रुजीव विनाशिनी एहोहि शीघ्रं इष्टान् आकर्षय आकर्षय स्वाहा॥(३४ अक्शरं)

### मोहिनी

अस्य श्री मोहिनी महामंत्रस्य ईशान: ऋषि: जगती छन्द: मोहिनी देवता।। ऐं भीजं, हीं शक्ति: (मदनं) क्लीं कीलकं। लोकानां चित्त संमोहने जपे विनियोग: ऐं हां इत्यादिना कर अङ्गन्यासं।।

#### ध्यानं

भुवन विजयदक्षा पुष्प बाणक्षु चापा जगित विविधक्तपान् दर्शयन्ती जनानां। तरुण दर्गणि सोभाच्वेद वासोवसाना जयित निखिल कलाक्लाज्जीविनी मोहिनीयं।। ऐं हीं क्लीं ओं नमो भगवित महामोहिनि महामाये सर्वलोक वशंकिर देवदत्तस्य वाक् चक्षुः चित्तं मोहय मोहय नानारूपाकृतीः शीघ्रं धर्सय धर्सय हीं स्वाहा।।

## द्राविणि

अस्य श्री द्राविणी महा मन्त्रस्य वरुणः रुषिः भृहती छन्दः द्राविणी देवता द्रां भीजं स्वाहा शक्तिः स्वेच्चा द्रावक सिद्द्यर्थे जपे विनियोगः द्रां इत्यादिना कर, अङ्गन्यासं॥

#### ध्यानं

चंद्राधचूडां शतपत्र नेत्रां शरास पुष्पेक्षुकरां नराणाम्। दूगास्य चित्त श्रवणांडलक्षंयां श्री द्राविणीं नौमि सुधार्द्र वाणीं।

भीं ठं द्रां नमो भगवति जगन्मोहिनी सोमेश्वरि सर्व लोकाक्षि हत्चोत्रं द्रावय द्रावय स्वाहा।

### शब्दाकर्षिणी

अस्य श्री शब्दाकर्षिणी महा मन्त्रस्य बल प्रमदनो रुषिः जगती छन्दःशब्दाकर्षिणी देवता बं बीजं स्वाहा शक्तिः शब्दाकर्षण सिध्यर्थे जपे विनियोगः पां इत्यादिना कर अङ्गन्यासः

#### ध्यानं

पासाङ्गुश दनुर्बाण पाणिमेणाङ्ग सन्निभां चण्डवाताति गमनां शब्धाक्तर्षण तत्परां। महागायां विशेषज्ञां नन्दस्मित मुकाम्बुजां भक्तेष्टदान निरतां प्रणमामि जगन्मयीं।। पामों नमो भगवति शब्दाकर्षिणि देवि अभीष्ट तरदे सर्वलोक मोहिनि सर्वमये शब्दानाकर्षय स्वाहा।। (४० अक्शरं)

### भाषा प्रयोगः

अस्य श्री भाषा मंत्रस्य ब्रह्मा रुषि: गायित्र छन्दः महावाणी देवता. यां बीजं स्वाहा शक्तिः सर्व शब्दार्थं विज्ञान सिध्य सारस्वताप्ताये जपे विनियोगः सं इत्यादिना कर अङ्गन्यासं

#### ध्यानं

नव निलन निरूठा वल्लभा पद्मजस्य द्युति विहसित चन्द्रोद्दाम कान्ति प्रसन्ना विहरतु मम चित्ते सर्वबोध प्रदात्त्री वितरतु शुक विद्दम् सर्वलोके प्रसिद्धं ओं सं सरस्वति स्वाहा

### लक्ष्मी

अस्य श्री लक्ष्मी महा मंत्रस्य वामेच: रुषि: बार्हति छन्त: महालक्ष्मी देवता महालक्ष्मी प्रसाद सिद्धये सर्वसंमृद्धये सर्वलोक वशीकारे जपे विनियोग: श्रां इत्यादिना कर अङ्गन्यासं

#### ध्यानं

यासा पद्मासनस्था विफुल कटी तटी पद्म पत्रायदाक्षी गंभीरावर्त्त नाभि स्तनभर निमत शुभ्र वस्त्रोत्तरीया। लक्ष्मीर् दिव्यैर्गजेन्द्रै मणिगण खचितै: स्नापिता हेम कुंभै: नित्यं सा पद्म हस्ता मम वसतु गृहे सर्व मांगल्य युक्ता।।

ओं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्येहि सर्व सौभाग्यं देहि मे स्वाहा (२४ अक्शरं)

### माया

अस्य श्री माया मन्त्रस्य भगवान् मङ्गणः रुषिः उष्णिक् छन्दः महामाया देवता हीं बीजं हीं शक्तिः सर्वाकर्षण सिध्यर्थे जपे विनियोगः हां इत्यादिना कर अङ्गन्यासं

#### ध्यानं

मायापुटेन जगतां विवसं च मोहं माया कुतूहल मनोरथमाकरोति। नारायण प्रियतमा सृतमालनीला शूलायुधा विजयते दुरगाधिरूढा॥

हीं माहामाये जगन्मोहिनी सर्वजन वाङ् मनः काय चक्षुः श्रोत्र घ्राण प्राणान् मोहय मोहय स्वेच्छां कुतूहलं शीघ्रं दर्शय दर्शय हीं स्वाहा। (५० अक्शरं)

# पुलिन्दिनी

अस्य श्री पुलिन्दिनी नहा मंत्रस्य शङ्करः रुषिः जगती छन्दः पुलिन्दिनी देवता ईं बीजं स्वाहा शक्तिः श्री पुलिन्दीन्याः प्रसाद सिध्यर्ते जपे विनियोगः।ह् आं इत्यादिना कर अङ्ग न्यासं

ओं भुर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्दः

#### ध्यानं

बर्हा पीढ कचाभिराम चिकुरां बिंबोज्वलद्चिन्द्रिकां गुंजाहार लतांसु जालविलसद् ग्रीवामधीरेक्षणां। माकंद दृम पल्लवारुणपटां मंदेन्दु बिंबाननां देवीं सर्वमयीं प्रसन्न हृदयां ध्यायेत्किरातामृतां।! लं इत्यादि पञ्च पूजा

### मूलमन्त्रं

ईं ओं नमो भगवित श्रीं हीं सारदा देवि ऋीं देहि देहि एह्यागच्छागच्छा गन्तुकं हृदय्स्थं कार्यं सत्यं ब्रूहि सत्यं ब्रूहि पुलिन्दिनी ईं स्वाहा।। (५० अक्श्शरं)

### महा शास्ता

श्रुणु गृह्यं महामंत्रं महाशास्तुर्वदांयहं भोग मोक्ष प्रदं दिव्यं पुत्रसंपत् प्रदं॥ अष्टकर्म क्रिया दक्ष ममोघं पुण्यवर्धन आयुरारोग्यतं सौंदमपमृत्यु भयापदः॥

अर्द्ध नारीशः रुषिः अनुष्टुप् छन्दः महाशास्ता देवता हीं बीजं नमः शक्तिः

मम सर्वार्थ सिध्यर्थे जपे विनियोगः मूलेन कर अङ्गन्यासं

अश्याम कोमल विशाल दनुं विचित्र वसी दसान मरुणोत्पलदान हस्तं उतुङ्ग रत्न मुकुटं कुटिलाल केशं शास्तारमिष्ट वरदं चरणं प्रपद्ये॥

शान्तं शारद चंद्र कान्ति धवळं चंद्राबिरामाननं चंद्रार्कोपल कान्ति कुण्डलधरं चंद्रापि रामाननं वीणा पुस्तक मक्ष सूत्र वलय व्याक्यान मुद्राः करः बिभ्राणं कलये सदा हृति महाशास्तं हि वाक्सिद्ये।। तेजोमंडल मद्यगं त्रिनयनं दिव्यांबरालङ्कृतं देवं पुष्प शरेक्षु कार्मुख लसन् माणिक्य पात्रावयान्॥ बिभ्राणं करपङ्गजैर्मदगज स्कन्धातिरूढं महाशास्तारं सततं भजामि वरदं त्रैलोक्य संमोहनं॥ कल्हारोज् ज्वल नीलकुण्डलधरं कालांबुद श्यामलं कर्पूरकलिताबिराम तिलकं कान्तेन्दु बिम्बाननं श्री दण्डांकुश पाश शूल विलसत् पाणिं मदोद्धत् द्विपारूढं शत्रु विमर्दनं हृदी महा शास्तेश माद्यं भजे॥ जंबूमूलदले सुमेरु शिखरे माणिक्य सिंहासने रूटं विश्वमोहनं निरूपमं बन्धूक पुष्पारुणं बाणेष्वास गदासि पाश फणिदाभीती: करांबोरुहै बिभ्राणं नततापहं हृदि महा शास्तारं आद्यं भजे॥ नौमि चऋमदिष्टित कुन्डलं श्याममुत्पल कक्ष करांबुजं योगपट्टित पद्म सुकासनं वाम दक्षिण पुष्कल पूर्णयो:।।

हीं हरिहर पुत्राय पुत्रलाभाय शत्रु नःसाय मत गज वाहनाय महा शास्ताय नमः॥(३३ अक्शरं) भूताधिपाय विद्यहे हरिहरपुत्राय धीमहि तन्नः सास्ता प्रचोदयात्॥ हरिशंभुस्तुतः पायादपायान् मां सदा पुनः हरीचपुत्र विश्वेच जगदानन्द दायक। विश्वरूप प्रदस्थाय कारुण्याय नमोस्तुते नमो अस्तु सुप्रसन्नाय पुरुषाय महात्मने॥ योजानन्द स्त्रूपाय महाशास्ताय ते नमः नमो हरीच पुत्राय नमस्ते अनन्तसाक्षिण। आनन्दरूपिणे तुब्यं महा शास्त्रे नमोनमः योगारूढाय नित्याय योगगंयाय योगिनं योगाध्यक्षाय कूढाय महाशास्ताय ते नमः॥

## सम्भोभिणी

अस्य श्री सम्क्षोभिणी महा मन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् रुषिः पिङ्त छन्दः संक्षोभिणी देवता क्षं बीजं हीं शक्तिः संक्षोभनार्थे जपे विनियोगः क्षां इत्यादिना कर अङ्गन्यासं पर्वा पंचमुखारूटा परिधासि करांबुजा सर्वारि हृदय क्षोभ कारिणी पातु सर्वदा। क्षां औं गमो भगवति अभवात हरे परे महा कूरे सर्व शत्रु विमर्दिनी देवदत्तमनः क्षोभं कुरु कुरु स्वाहा।।

# धूमावती

अस्य श्री धूमावती महा मंत्रस्य नारिसंहो रुषिः पिङ्ति छन्तः ज्येष्टा देवी देवता॥ घूं बीजं – स्वाहा शक्तिः धां इत्यादिना कर अङ्गन्यासं

#### ध्यानं

ध्यायेत्कालाभ्रनीलां विलिखित वदनां काकनाशां विकर्णां संमार्जन्युल्क शूर्पर्युत मुसलकरं वऋदंताविषास्याम्। ज्येष्टां निर्वाणवेषां भूकुटितनयनां मुक्तकेशामुदाराम् शुष्कोतुङ्गातितिर्यक् स्तनभरयुगलां निष्कृपां शत्रुहंत्रीम्।। धूं धूमावती स्वाहा।। ओं नमो भगवती शत्रु संहारिणी सर्वरोग प्रचमनि सकलिरपु धन धान्य क्ष्यं कुरु कुरु धूमावतीश्वरि शरभ साळुव पक्षिराज प्रिये अमृत कलश वरदाभय कमल करांबुजे जगत् क्षोभिणी देवदत्तस्य शरीरे वर्तमान वर्तिष्यमान सकल रोगं मोचय मोचय समस्तभूतं नाशय नाशय सर्वोन्मात शमनं कुरु कुरु स्वाहा (माला मन्त्रं) महारोग प्रसान्तिदं

### दरण सिद्धिदं मन्त्रं

ओं नमः शरभ साळुव पक्षिराजाय सर्वभूतमयाय सर्वपूर्तये रक्ष रक्ष शीघ्रं दारय दारय ओं श्रीं हीं क्षं लं टं लं यं प्रदरणाय स्वाहा।।

ओं नमो भगवते महाशरभ साळुवाय पक्षिराजाय वर वर अष्ट मूर्तये शीघ्रमुद्दारय आं हां ओं हां देवदेवाय उद्दारणाय स्वाहा। रक्षाकरं – महा सौक्यं

## दुस्वप्न नाशनं

अस्य श्री दुस्वप्न नाश मन्त्रस्य सिद्धांक्रतेश्वरः कृषिः बृहती छन्दः वरुणो देवता लां बीजं व्याहृति शक्तिः दुस्वप्न नाशने जपे विनियोगः

#### ध्यानं

पाशांकुस धनुर्बाणा वरदाभय दोस्तलं सिङ्शन्तं अमृतै: लोकान् वन्दे देवं प्रचेदसं॥

भूर्भुवःस्वः योमे राजन्युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं भीरवे महामाह। स्तेनो वा यो दिप्सित नो वृगो वा त्वं तस्माद् वरुण बाह्यस्मान् स्वः भुवः भूः॥

### श्री काल मन्त्रं

पुलस्त्यो रुषिः जगती छन्दः काल देवता द्रां बीजं प्रकृति शक्तिः द्रां इत्यातिना कर अंगन्यासं

#### ध्यानं॥

आरुढं वैरि भेन्द्रं ज्वलदनलिशखं मुण्ड माम्सास्थि मालां प्रासं शूलं च वज्रं मुसलमद हलं चर्म पात्रं च पाशं हस्तै विभ्राणमंसस्थ निमतमुखं बीमकायं त्रिनेत्रं कालं घोराट्टहासं रिपुकुलमदनं गर्वघर्वं नमामि॥

ओं नमो भगवते कालाय गोराय वज्र दंष्ट्राय शत्रु नाशकाय सर्वभूत दमनाय हुं फट् स्वाहा।।

### षण्मुख मन्त्रं

काश्यभो रुषिः त्रिष्टुप् छन्दः सुब्रमण्यो देवता सुंबीजं संशक्तिः सामित्यादिना कर अङ्गन्यासं

#### ध्यानं

शक्ति हस्तं विरूपाक्षं चिखिवाहनं षडाननम् दारणं रिपु रोगघ्नं भावयेत् कुकुटध्वजं।। सुं सुब्रह्मण्याय स्वाहा।।

### भैरव:॥

वामदेव रुषिः अनुष्टुप् छन्दः वटुकः देवता वं बीजं हुं शक्तिः सर्व विघ्न विनाशार्थे जपे विनियोगः वां हां इत्यादिना कर अंगंन्यासं

#### ध्यानं

करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणि स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यङ्योपवीती कृत समय सपर्या विघ्न विच्चेद हेतुः जयतु वटुकनाथः सिद्दितः साधकानां।।

### त्वरिता

सत्योजात रुषिः अतित्रिष्टुप् छन्दः त्वरिता देवता। त्वं भीजं धं सिक्तः स्वेछ्चाकरण सिध्यर्थे जपे विनियोगः भां इत्यादिना कर अंगन्यासं

#### ध्यानं

पिच्चामण्डित कुण्डलान्त विलसत् शीतांचुलेकां परां कुञ्जाहार विभूषणां कुचभर क्लान्तां प्रवालांबरां। वन्दे तां खेचरेश्वर प्रयतमां बाणालसत्कार्मुकां नित्या नन्द मयीं प्रसन्न वदनां नीलोत्फल श्यामळां।।

हसतु सरडु करडु करपयिडु डभिमय सट्वलुट्टध्य मुमुक्धर भसं विपडुहान पिट्द स्वाहा॥

### वीरभद्रः

कालरुद्र रुषि: जगती छन्द: वीरभद्र: देवता वों बीजं हुं शक्ति: व्यां इत्यादिना कर अंगन्यासं

#### ध्यानं

मरगतमणि नील किङ्किणि जालमालं प्रटिद मुखमीशं भानुसोमाग्नि नेत्रं। अरिदरमसि खेडत्यग्रमुण्डाग्रहस्तं विधुधरमहिभूषं वीरभद्रं नमामि॥

ओं वीरभद्राय वैरिवंशविनाशनाय सर्वलोक भयङ्कराय भीम वेषाय हुं फट् च्य्रौं हीं खं फट् रिपून् फट् स्वाहा।।

### वटवानल भैरवं

ब्रह्मा रुषिः गायत्री छन्दः वडवानल भैरवः देवता प्रं बीजं स्वाहा शक्तिः ब्रां इत्यादिना कर अङ्गन्यासः

#### ध्यानं

ज्वालामालभमन्त्य प्रलय विभव जाज्वल्यमानिर्ध्व केशं दूमं शिक्तं कपालं त्रिसिखमदकरैः उत्वहन्तं त्रिनेत्रं॥ प्राणाधीशं प्रसन्तं प्रणदभयहरं स्पन्दमानाधरोष्टं वन्दे सर्वारिलोक ग्रसन फडुतरं शैरवं वाडवाग्निं॥ प्रामों नमो भगवते वडवानल भैरवाय ज्वल ज्वल प्रज्वल वैरि लोकं दह दह स्वाहा॥

### ब्राह्मि

ब्रह्मा रुषिः गायत्री छन्दः ब्राह्मि देवता भूः बीजं गायत्रि शक्तिः मूलमन्त्रेणा कर अङ्गन्यासं ध्यानं रक्तां रक्त सुमाल्य लेववसनां भूषादिभिः भूषितां सुद्धां स्मेरचतुर्मुखीं सुबदरग्रीवां द्विनेत्राञ्चलां। देवीं दन्ड कमण्डलुं सुवसु साक्ष स्रक्करांभोरुहं ब्राह्मिं बक्तजनेष्टदाननिरतां वन्दे सुहंसानां।।

ओं भूर् भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्।।

### माहेश्वरि

रुद्रः रुषिः गायत्रि छन्दः महेश्वरि देवताः ध्यानं श्रेताभां श्रेतवस्त्रां कुचभरनितां श्रेतमाल्याभिरामां त्रेधा भूलं कफालं कनकमणि जपश्र वहन्तीं कराब्जैः॥ वन्दे अनङ्वाहरूटां स्मित विसत चतुर्वक्त्र पद्मां त्रिनेत्रां माहेशीं स्निग्ध केशीं भणिमय वलयां मन्यु युक्तां प्रसन्नां॥

ओं भुवः ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्।।

### कौमारि

भारत्राज रुषिः पङ्क्ति छन्तः कौमारि देवता। गं बीजं हुं शक्तिः क्वां इत्यादिना कर अङ्गन्यासं

### ध्यानं

पीताभां शिक्त खड्गाभय वरसुभुजां पीतमाल्यां सुकाढ्यां देवीं बर्हाधिरूडां हिमकर चकला बद्ध नीलालकान्तां।। नाना रत्नै: विचित्रै: अनुखचित महाभूषणै: भूषिताङ्खां द्याएत् सर्वार्थ सिद्ध्यै प्रणत भवहरां दिव्यहारां कुमारीं।। क्वर्मों नमो भगवति कौमारि शिखिवाहने मां पालय सकलासुरमर्दिनि एहोहि रिपून् मर्दय मर्दय हुं हुं फट् स्वाहा।। (४४ अक्शरं)

### वैष्णवि

विष्णुः रुषिः ;गायित्र छन्दः ;वैष्णवी देवता वं बीजं सं शक्तिः वां, सां इत्यादिना कर षडङ्गन्यासं

#### ध्यानं

मरगथ मणी लीला नील वासो वसाना विधृत मणी जयस्रक् कंबु चऋांभुजाड्या। सपल गरुडरूढा सर्वतो वक्त्र मद्मा दिसतु दिन मगग्नी जीवनी वैष्णवी नः।।

ओं वं सं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।।

### वाराहि

अत्रि जितेन्द्रियः रुषिः अनुष्टुप् छन्दः वाराहि देवता।। नं बीजं हुं शक्तिः वां इत्यादिना कर अंगन्यासं

#### ध्यानं

वज्रोपल समां नीलां प्रसन्नां महिषासनां सर्व दु:खहरां घोरां स्तब्ध लोमाननां नमः॥ वं वाराटि स्वाहा

### नारसिंहि

धोरतमा रुषि: पङ्ति छन्दः नारसिंहि देवता नं बीजं फट् शक्तिः नां इत्यादिना कर अंगन्यासं

#### ध्यानं

अश्वाधिरूढा मतिबीमगात्रीं अरादि वर्गानित घातयन्तीं शिला विबङ्गं विवितै: कुचाबि: नमामि घोरां वरदां नृसिंहीं॥

नम ओं नमो भगवित नारसिंहि सर्वलोकेश्विर सकलासुरमिर्दिन समस्त रिपून् उच्छाडय उच्छाडय स्वाहा

### इन्द्राणि

इन्द्राण्य रुषिः अनुष्टुप् छन्दः इन्द्राणि देवता मां बीजं माये शक्तिः ओं कीलकं मां माये ओं – इत्यादिना कर अंगन्यासं

#### ध्यानं

हेमाभां वरमालिकाभिरिसतां हेमां प्रसन्नाननां नानारत्न विभूषितां नवनवां नाथां हरीचादिनां। मायातीत पराक्रमां मदगजस्न्थे निबद्धाननां वन्दे नाग विनाशिनीं वनकरां वज्रायुधोद्यद्करां॥

ओं भूर्भुवः स्वः इन्द्राणीमासु नारिषु सुपत्नी महच्छ्वं न हयस्या परं च न जरसामरते पतिः विश्वास्मादिन्द्र उत्तरः॥ स्वः भुवः भूरों स्वाहा ॥ (रिक् ८-४-३)

# चामुण्डि

विसष्ठ रुषिः अतिजगती छन्दः चामुण्डी देवता हीं बीजं हुं फट् शक्तिः हां इत्यादिना कर अंगन्यासं

#### ध्यानं

ध्यायेत् प्रेतासनस्थां मुसल चर गदा खड्ग कुदास्य भीतीः घोत्रा दानं चरासं परिघ जलधिकं पाश खेडं वरं च हस्तां भोजै: वहन्तीं शशिरवि नयणामक्षवर्णात्म रूपां चामुण्डीं मुण्ड मालां सकलरिपुहरां श्यामलां कोमलांगीं॥

हीं नमो भगवति चामुण्डेश्वरि सर्व शत्रु विनाशनि सर्व लोक भयङ्किर एहोहि मां रक्ष रक्ष मम शत्रून् भक्षय भक्षत हुं फट् स्वाहा ॥(५० अक्शरं)

### चित्रमाला मंत्रं

आकाशभैरवः रुषिः गायत्री छन्दः आकाशभैरवः देवता

हीं बीजं हूं शकि:

सर्वाभीष्ट सिध्दये जपे विनियोगः

हां हीं हुं हैं हैं ह: - कर अंगंन्यासं

ध्यानं सहस्रपाणिपद्ववक्त्रं सहस्रत्रयलोचनम् सर्वाभीष्टप्रदं देवं स्मरेदाक।शभैरवम्॥

ओं नमो भगवते आकाशभैरवाय निखिललोकप्रियाय प्रणत जनपरिताय विमोचनाय सकल भूत निवारणाय सर्वाभीष्ट्रप्रदाय नित्याय सच्चिदानंदविग्रहाय सहस्रबाहवे सहस्रमुखाय राहस्र त्रिलोचनाय सहस्र चरणाय करालाय अखिलरिपु संहारकारणाय अनेक कोटि ब्रह्म कपाल मालालंकताय नररुधिरमांसभक्षणाय महाबलपराऋमाय महदन्तराय विषमोचनाय परमंत्र यंत्र तंत्र विद्या विछेदनाय प्रसन्नवदनाम्बुजाय ऎह्यहि आगच्छागच्छ ममाभीष्टमाकर्ष्याकर्ष्यय आवेशयावेशय मोहय मोहय ब्रामय ब्रामय द्रावय द्रावय तापय तापय सिद्दय सिद्दय भंदय भंदय भाषय भाषय क्षोभय क्षोभय भूतप्रेताति पिशाचान् मर्दय मर्दय कुर्दय कुर्दय पाटय पाटय मोटय मोटय गुंफय गुंफय कंपय कंपय ताडय ताडय त्रोटय त्रोटय भेदय भेदय छेदय छेदय चंडवातातिवेगाय संतत गंभीर विज्भाणाय संकर्षय संकर्षय संक्रामय संक्रामय प्रवेशय प्रवेशय स्तोभय स्तोभय स्तंभय स्तंभय तोदय तोदय खेदय खेदय तर्जय तर्जय गर्जय गर्जय नादय नादय रोदय रोदय घादय घादय वेतय वेतय सकल रिपु जनान् छिन्धि छिन्धि भिन्दय भिन्दय अंधय स्धय रुन्थय रुन्थय नर्दय नर्दय बंदय बंदय श्रीं हीं क्लीं कल्याणकारणाय स्मशानानंदमहाभोगप्रियाय देवदत्तं आनय आनय दूनय दूनय केलय केलय मेलय मेलय प्रपन्नवत्सलाय प्रतिवदन दहनामृत किरणनयनाय सहस्रकोटि वेताल परिवृताय मम रिपुनुच्चाटयोच्चाटय नेपय नेपय तापय तापय सेचय सेचय मोचय मोचय लोटय लोटय स्फोटय स्फोटय ग्रहण ग्रहण आनंत वासुकि तक्षक कार्कोटक पद्म-महापद्म शंख गुलिक महानाग भूषण स्थावर जंगमानां विषं नाशय नाशय प्राशय प्राशय भस्मीकुरु भस्मीकुरु भक्तजनवल्लभाय सर्वस्थितिसंहारकारणाय कथय कथय सर्व शत्रून् उद्रॆकय उद्रॆकय विद्वॆषय विद्वॆषय उत्सादय उत्सादय उत्पादय उत्पादय बाधय बाधय साधय साधय दह दह पच पच शोषय शोषय दूरय दुरय मारय मारय भक्षय भक्षय शिक्षय शिक्षय समस्तभूतं शिक्षय शिक्षय श्री हीं क्लीं क्ष्म्रयैं अनवरत तांडवाय आपदुद्वारणाय साधुजनान् तोषय तोषय भूषय भूषय पालय पालय शीलय शीलय काम ऋोध लोभ मोह मद मात्सर्य शमय शमय दमय दमय त्रासय त्रासय शासय शासय क्षितिजल दहन मारुत गगन तरिण सोमात्मशरीराय शमदमोपरित तितिक्षा समाधान श्रद्धां दापय दापय प्रापय प्रापय विग्न विच्छेदनं कुरु कुरु रक्ष रक्ष क्स्रयें क्लीं हीं श्रीं ब्रह्मणे स्वाहा।।

इति गोप्यं महामंत्रं परमाकाशभैरवम् यस्य स्मरणमात्रेण नंदंत्यखिलदेवताः॥ त्रिवारमितं मंत्रं जपेत्सर्वार्थसिद्दये त्रिवारं कार्यसिध्यर्थ जपेदेकाग्रमानसः॥ प्रथमं तु त्रिदा मृश्य गुरुं स्वेष्टं यदा स्मरेत् तत्काम्यसिद्धये शकौ जुहुयात्स्वात्मपावके॥

इति श्री आकाशभैरवकल्पॆ प्रत्यक्षसिध्दिप्रदॆ उमामहेश्वरसंदादे चित्रमालामंत्रं नाम षष्टोऽध्यायः॥

### शीघ्रसिद्विप्रदायक मन्त्रः

रक्तांबर सुमलेप भूषणं रक्तलोचनम् रक्तवर्णलसद्ग्रीव रक्तकुंडलसंयुतम्॥ रक्तकेयूरमुकुट लसच्चंदार्धशेखरम् प्रसन्नममृतोन्मत्तं प्रणताभीष्टसिद्धिदम्॥ इक्षुकोदंडपुष्पेषु पूर्णबाहुसहस्रकम् कार्मु कोत्थाशरैः दिव्यैः पूरिताशावकाशकम्॥ क्लीं मंत्रं क्लीं – ३००० आवर्तिः जपं

इप्पडि एप्पोतुम् द्यानितु जपम् चेइताल् सातकन् जगते वचमाक्कलां

### अखिलोक मोहनं

पीतांभरं प्रसन्नाक्षं कुङ्कुमारुणवक्षसं मुक्ताहार लसद्ग्रीवं रत्नशिंजितनूपुरं॥ उत्तुंग रत्न मुकुटमुद्यत्भानुसमप्रभं अमृतातनन्द संभोग लीलमद्भुत विग्रहं॥ (महा माया मंत्रं: हीं स्वाहा माहेशी द्रावय द्रावय.)

## आशुताक्ष प्रयोगं

आशुदार्क्षयिष्ट्य मंत्रस्य शंकरः रुषिः जगती छन्तः आशुतार्क्षयिष्ट्य भैगवः देवता गं बीजं आहति शक्तिः

घां श्रीं घीं श्रीं घूं श्रीं घैं श्रीं घीं श्रीं घः श्रीं - इत् अंगंन्यासं

#### ध्यानं

आजानोस्तप्तहेम प्रभमनलमय प्रख्यमानाभी तस्मादाकर्षणकुं कमाभं भ्रमरकुलमिव स्याममामूर्ध्व केशम् ब्रह्मांडं व्याप्तदेहं द्विभुजमभिवरैर्भूषंणैर्भूषितांगम् पिंगाक्षं तीक्ष्यदंष्ट्र वरदमभयदं ताक्ष्यमुग्रं नमामि॥

श्रीं गं गरुडाय गरुडाय महागरुडाय समस्तांडाय त्रैलोक्यनायकाय नागशोणितदिग्धांगाय औं पक्षिराजाय विष्णुवाहनाय सर्वसर्पान् संहर संहर मर्दय मर्दय मोदय मोदय लोटय लोटय त्रोतय त्रोटय भ्रामय भ्रामय मुंच मुंच आकर्षय आकर्षय आवेशय आवेशय सिद्धय सिद्धय शीग्रं शीग्रं समस्तभूतवेतालान् नाशय नाशय सर्वग्रहान् नाशय नाशय सर्वश्रतून् नाशय नाशय सर्वसर्पान् संहर संहर स्वाहा। (६०६ अक्शर मंत्रं – यंत्रं षत्कोणं.)

# आशुताक्षर्य कवचं

### श्रीदेव्युवाच

देत देव महादेव रार्चन करुणानिधे पाहिमां कृपया शभो परमानंद शंकरः! यत् गुह्यं शुभतरं सर्वरक्षाकरं परं गरुत्मान्येन मंत्रेण सन्तुष्यति हि तद्वदा।

#### श्री शिव उवाच:

साधु देवि महाप्राज्ञे ज्ञानं वक्ष्यामि शंकिर। आशुताक्षर्यस्य कवचं महामंत्रं वदाम्यहम्॥ भोग मोक्ष दम ज्ञान तिमिराधस्य तौलिकम्। भुक्ति मुक्ति प्रदं श्रेष्टं सिद्धदं सर्वसिद्धिदम्॥ ऋषि न्यास प्रभावाश्च शंकरादिति मंत्रवित् समाहितेन मनसा जपन्मंत्रोत्तमोत्तमम्॥

अस्य श्री आशुताक्षर्य कवच महा मन्त्रस्य शन्करः ऋषिः जगती छन्तः आशुतार्क्षर्य भैरवः गं बीजं आहुतिः शक्तिः गां श्रीं गीं श्रीं क्षं श्रीं घैं श्रीं घौं श्रीं गः श्रीं - इति करषडगंन्यासः ध्यानं आजानोस्तप्त हेम प्रभमलमय भाग्यनाबि तस्मादाकर्षण कुङ्कुमाभं भ्रमरकुलमिव श्याममामूर्द्ध केशं प्रह्माण्डं व्याप्त देहं द्विभुज मभि वरै: भूषणै: भूषिताङ्गं पिङ्गाक्षं तीक्षणदंष्टुं वरदमभय तार्क्यम्ग्रं नमामि।। ताक्ष्यों में पुरतः पातु गरुडः पातु पृष्टतः सोमः पातु च मे वामं वैनतेयस्तु दक्षिणम्।। शिखायां गरुडः पातु निटिलं त्वहिसंधरः नासिकायां विभुः पातु नयने विनतासुतः॥ तेजिष्ठः श्रोत्रयोः पातु मुखं संतापमोचनः ओष्ट्रयोः पातु नागारि पातु तालू प्रजाकरः॥ जिह्वां खगेश्वरः पातु दंतान्पात्वरुणानुजः सीरुकशिच्जुकं पातु पातु चौग्रः कपौलयोः॥ महारिहा गलं पातु चांसयोः कृतविऋमः करौ पात् च रक्ताक्षः करोग्रे तु महाबलः॥

अंगुष्टौ च हरि: पातु तर्जन्यौ हरिवाइन: मध्यमे सुमुखः पातु चानामिके त्रिमोचनः॥ कनिष्टिके महोत्साहः स्वात्मांगः एतु दोः स्तनम् करपृष्टं कलातीतो नखान्यमृत संधरः॥ हृदयं पातु सर्वज्ञ कक्ष्मा पक्षिविराट् ततः उर:स्थलं कलाधार: पातु मे जठरं परम्॥ परात्परः कटिं पातु पातु नाभिं हरिप्रियः गुह्यां पातु मनोवेगः जघनं खगपद्मजः॥ जितेन्द्रियो गुदं पातु मेठूं संतानवर्धनः कर पशुपतिः पातु जानुनी भक्तवत्सलः॥ जांघे पातु वषट्कारः सर्वलोकवशंकरः गुल्फौ नीलशिरः पातु पादपृष्टं मुरारिधृका। धीरः पादतलं पातु जांगुलीः परमंत्रतुत् रोमकूपाणि में पातु भन्न बंधिविमोचकः।। स्वाहाकारस्वचं पातु रुधिरं देदपारगः साक्षिकः पातु में मांसं मेदासि पातु यज्ञभुक्।। सामगः पातु मे चास्थि शुक्रं तु हविवर्धनः शोधनः पातु में मञ्जां बुद्धिं भक्तवरप्रदः॥ मूलाधारं खगः पातु स्त्राधिष्ठानमथात्मवित् मणिपूरकमत्युग्रः कलधी पात्वनाहतम्।। विशुद्विमपरः पातु चाज्ञामाकंडलप्रियः द्रतताक्षर्यो महाभीमो ब्रह्मरंध्रं स पातु मे।। ऐंद्रं फनिभुजः पातु आग्नेयं कलिदोषभित् याम्यं लघुगतिः पातु नैर्रुतं सुरवैरिजित्।। पश्चिमं पातु लोकेशो घौतोरुः पातु मारुतम् गुलिकाशीति कौवेरं पातु चैशान्यमोजसः॥ ऊर्ध्व पातु सदानंद गीत नृत्यप्रियस्तथा गरुड: पातु पातालं गरलाशी तनुं तथा।। धन धान्यादिकं पातु ताक्ष्यो राक्षस वैरिधृक् भीषणः कन्यकाः पातु भार्यामग्निकणेक्षणः॥ त्वरितः पातु चात्मानं धर्म कर्म ऋतूत्तमः पुत्रानायुष्करः पातु वंशं रिपुनिष्दनः॥ संग्रामे विजयः पातु माग्रं शत्रुविमर्दनः सिद्धिं पातु महादेवो भगवान्भुजगाशन:॥ सततं पातु मां श्रेष्टं स्वस्तिदः साधकात्मवान् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तौ च कुंकुमारुणवक्षसः॥

सर्वसंपत्प्रदः पातु स्तुतिमंत्रस्य सिद्धिव इदं तु ताक्ष्यकवचं पुरुषार्थप्रदं परम्।। स्वस्तिदं पुत्रदं सर्वरक्षाकरमनुत्तमम् युद्दे वहिभये चैव राज चौर समागमे॥ महाभूतारिसंघट्टे निजपेत् कवचं शिवे स्मरणादेव नश्यंति प्रचंडानलतूलवत्।। आशुतास्र्याख्य कवचं परमं पुण्यवर्धनम् महागुह्यं महामंत्रं महामोहन संज्ञकम्॥ सर्वदेवमयं मंत्रं सर्वायुधकरं परम् सर्वमृत्युप्रशमनं सर्वसौभाग्य वर्धनम्।। पातनं पर्मायुष्यं पाप एश प्रमोचनम् मुनीश्वरैश्चयमिभिर्नाभिजाध्यप्तरैः परैः॥ गुह्यकैश्च सुरश्रेष्टै: स्तूयमानं महोज्वलम् त्रिकालं प्रजपेद् ध्यानपूर्वकं कवचं शिवे।। सहसा सर्विसिद्दिः स्याद्याग्विभृतिर्विशेषतः मुनीनामपि संपूज्य कवचेनावृतः पुमान्।। चतुर्दशसु लोकेषु संचरेन्माखतु सः अनेनैव तु कायेन भूतले बहुसंपदम्॥ चिरं प्राप्य तु देहांते विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्।।

इति आकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्दिप्रदे उमामहेश्वर संवादे आशुगारुडकवचम् नाम चतुर्दशोऽध्यायः

### शर्भ सहस्रनाम स्तोत्रं

अस्य श्री शरभ सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य कालाग्नि रुद्रो वामदेव रुषिः अनुष्टुप्छन्दः शरभ साळुवो देवता

हम्रां बीजं स्वाहा शक्तिः फट् कीलकं शरभ सालुव प्रसादसिध्यर्थे जपे विनियोगः॥

ओं हस्रां अंगुष्टाभ्यां नमः हृद्याय नमः ओं हस्रीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ओं हस्रू नध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट् ओं हस्रैं अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुं

ओं हस्रौं अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हुं ओं हस्रौं कनिष्टिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय दौषट्

ओं हस्रः करतल करपृष्टाभ्यां नमः अस्त्राय फट्

ओं भूर्भुव: स्वराम् इति दिग्बन्ध:

#### ध्यानं॥

क्वाकाशःक्व समीरणः क्व वहनः क्वापः क्व विस्वंभरः क्व ब्रह्मा क्व जनार्दनः क्व तरणिः क्वेन्दुः क्व देवासुराः।

कल्पांते शरभेश्वरः प्रबुदितः श्रीसिद्धयोगीश्वरः ऋीडा नाटक नायको विजयते देवो महासालुवः॥

ओं श्री नाथाय नम: आें श्री विव्याय नम:

ओं श्री रेणुकानाथाय नमः ओं श्री बभ्लशवे श्रेष्ठाय नमः

ओं श्री जगन्नाथाय नमः ओं श्री परमात्मने सनातनये नमः

ओं श्री जगाश्रयः नमः ओं श्री पीठेशाय नमः ओं श्री गुरते गरुगंयाय नमः ओं श्री पीठरूपाय नमः

ओं श्री गुरुरूपाय नमः ओं श्री पीठपूज्याय नमः(३०)

ओं श्री कृपानिधये नमः ओं श्री सुखावहाय नमः

ओं श्री हिरण्यबाह्वे नमः ओं श्री सर्वाधिकाय नमः

ओं श्री सेनान्ये दिक्पतये नमः ओं श्री जगत्कर्ताय नमः

ओं श्री तरुराट्टरे नमः ओं श्री पुष्ठेशाय नमः

ओं श्री हरिकेशवे नमः ओं श्री नंदिकेश्वराय नमः

ओं श्री पशुपतये नमः ओं श्री भैरवाय नमः

ओं श्री महांशवे नमः ओं श्री भैरवश्रेष्ठाय नमः

ओं श्री पिन्जराय मृडाय नमः ओं श्री भैरवायुधधारकाय नमः

ओं श्री गणेशाय गणनाथाय नमः ओं श्री आततायो नमः ओं श्री गणपूज्याय नमः(२०) ओं श्री महारुद्राय नमः

ओं श्री गणाश्रयाय नमः ओं श्री संसार्गक सुरेश्वराय नमः

तत्वस्थाय नमः

ओं श्रि श्रयदाय नमः

ओं श्री श्रेयवारिदिने नमः

| ओं श्री सिद्धःसिद्धिप्रदाय नमः   | ओं श्री वीर आयुधधारकाय नमः             |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ओं श्री साध्याय नम:(४०)          | ओं श्री सहमानाय नमः                    |
| ओं श्री सिद्धमंडलप्जिताय नमः     | ओं श्री स्वर्णरेताय नमः                |
| ओं श्री उपदीतिने नमः             | ओं श्री निर्वाधिने निरुपप्लवाय नमः     |
| ओं श्री महानात्मने नुमः          | ओं श्रि चतुराश्रम निष्ठ्श्वाय नमः      |
| ओं श्री क्षेत्रेशाय नमः          | ओं श्री चतुर्मूर्तये नमः               |
| ओं श्री वननायकाय नमः             | ओं श्रि चतुर्भुजाय नमः                 |
| ओं श्री बहुरूपो बहुस्वामिने नमः  | ओं श्री आव्याधिनीशाय नमः               |
| ओं श्री बहुपालनकारणाय नमः        | ओं श्री ककुभाय नमः                     |
| ओं श्री रोहिताय नमः              | ओं श्री निषङ्गी स्तेनरक्षकाय नमः       |
| ओं श्री स्थपतये नमः              | ओं श्री षष्टीशाय नमः                   |
| ओं श्री सूताय नमः(५०)            | ओं श्री घटिकारूपाय नमः                 |
| ओं श्री वाणि॰जाय नमः             | ओं श्री फलसंकेतवर्धकाय नमः             |
| ओं श्री मंत्रिरुन्नताय नमः       | ओं श्री मंत्रात्माय नमः                |
| ओं श्री पदरूपाय नमः              | ओं श्री तस्कराध्यक्षाय नमः             |
| ओं श्री पदप्राप्ताय नमः          | ओं श्री वंचकाय नमः                     |
| ओं श्री पदेशाय पदनायकाय नमः      | ओं श्री परिवंचकाय नमः                  |
| ओं श्री कक्षेशाय नमः             | ओं श्री नवनाथाय नमः                    |
| ओ श्री अहुः नमः                  | ओं श्री नवांगस्ताय नमः                 |
| ओं श्रि भूतदेवाय नमः             | ओं श्री नवचक्रेश्वराय नमः              |
| ओं श्री भुवंतिर्वारिवस्कृताय नमः | ओं श्री विभवे अरण्येशाय नमः            |
| ओं श्री दूतिऋमाय नमः             | ओं श्री परिचराय नमः                    |
| ओं श्री दूतीनाथाय नमः            | ओं श्री निचेयुस्तायुरक्षकाय नमः        |
| ओं श्री शांभवे नम:               | ओं श्री वीरावली प्रियाय नमः            |
| ओं श्री शंकर प्रभवे नमः          | ओं श्री शांताय नमः                     |
| ओं श्री उच्चैर्गोषाय नमः         | ओं श्री युध्दविक्रमदर्शकाय नमः         |
| ओं श्री गोषरूपाय पत्तीशाय नमः    | ओं श्री प्रकृतेशाय नमः                 |
| ओं श्री पापमोचकाय नमः            | ओं श्री गिरीचर कुलिंचेशाय नमः          |
| ओं श्री वीराय नमः(७०)            | ओं श्री गुहेष्टदाय नमः                 |
| ओं श्री वीर्यप्रदाय नमः          | ओं श्री पंचपंचकसत्व तत्वस्थाय नम       |
| ओं श्री शूराय नमः                | ओं श्री तत्वातीताय स्वरूपकाय नमः       |
| ओं श्रि वीरेशाय वीरदायकाय नमः    | ओं श्री भवाय नम;                       |
| ओं श्रि ऒषधीशाय नमः              | ओं श्री शर्वाय नमः                     |
| ओं श्री पंचवक्त्राय नमः          | ओं श्री नीलकण्ठाय कपर्दिने नमः         |
| ओं श्री क्रुस्तनवीताय नमः        | ओं श्री त्रिपुरांतकाय श्री मंत्राय नमः |
| ओं श्रि पयानकाय नमः              | ओं श्री श्री कलानाथाय नमः              |
|                                  | 31. (                                  |

ओं श्री वीरनाथाय नमः

ओं श्री वीररूपाय नम:(८०)

नम:

| ओं श्री मुक्तकेशाय नमः             | ओं श्री विश्वलोचनाय नमः           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ओं श्री गिरिशये नमः                | ओं श्री पंचभूतात्माय नमः          |
| ओं श्री सहस्राक्षाय नमः            | ओं श्री साक्षीशाय नमः             |
| ओं श्री सहस्रपाते नमः              | ओं श्री ऋतुः षड्गुणभावनाय नमः     |
| ओं श्री मालाधराय नमः               | ओं श्री अपकल्पाय नमः              |
| ओं श्री मन:श्रेष्ठो नम:            | ओं श्री मध्यमोम्रयोर्जघन्याय नमः  |
| ओं श्री मुनिमानसहंसगाय नमः         | ओं श्री अजकन्याय नमः              |
| ओं श्री चिपिविष्टाय नमः            | ओं श्री शुभायै नमः                |
| ओं श्री चंद्रमौलये नमः             | ओं श्री सप्तधातुस्वरूपाय नमः      |
| ओं श्री हंसाय मीढुष्टमाय नमः       | ओं श्री अष्टमासिध्दि सिद्धिदाय नम |
| ओं श्री अनधाय नमः                  | ओं श्री प्रतिसर्णयै नमः           |
| ओं श्री मंत्रराजाय नमः             | ओं श्री अनन्तरूपाय नमः            |
| ओं श्री मंत्ररूपाय नमः             | ओं श्री सौंयाय नमः                |
| ओं श्री मंत्रपुण्यफलप्रदाय नमः     | ओं श्री वाम्याय नमः               |
| ओं श्री उर्व्याय नमः               | ओं श्री सुराश्रयाय नमः            |
| ओं श्री सूम्र्योद्ग्रीयशीभ्याय नमः | ओं श्री नवनाथाय नमः               |
| ओं श्री प्रथम पावकाकृते नमः        | ओं श्री नवंयस्थाय नमः             |
| ओं श्री गुरुमंडलरूपस्थाय नमः       | ओं श्री दिशदिग्रूपधारकाय नमः      |
| ओं श्री गुरुमंडलकारणाय नमः         | ओं श्री रुद्राय नमः               |
| ओं श्री अचरस्तारकस्तराय नमः        | ओं श्रीं एकादशाकाराय नमः          |
| ओं श्री वस्वन्याय नमः              | ओं श्री द्वादशादित्यरूपकाय नमः    |
| ओं श्री अनंतविग्रहाय नमः           | ओं श्री वन्याय नमः                |
| ओं श्री तिथिमंडलरूपाय नमः          | ओं श्री वसान्याय नमः              |
| ओं श्री बुद्धिक्षय विवर्जिताय नमः  | ओं श्री पूतात्माय नमः             |
| ओं श्री दीप्याय नमः                | ओं श्री श्रवाय नमः                |
| ओं श्री स्रोतस्य नमः               | ओं श्री कक्षाय नमः                |
| ओं श्री ईशानाय नमः                 | ओं श्री प्रतिश्रवाय नमः           |
| ओं श्री दुर्याय नमः                | ओं श्री व्यंजनोव्यंजनातीताय नमः   |
| ओं श्री गव्ययतोमयाय नमः            | ओं श्री विसर्गस्वरभूषणाय नमः      |
| ओं श्री प्रथम प्रथमाकाराय नमः      | ओं श्री आशुषेणाय नमः              |
| ओं श्री द्वितीयाय नमः              | ओं श्री महासेनाय नमः              |
| ओं श्री शक्तिसंयुताय नमः           | ओं श्री महावीराय नमः              |
| ओं श्री गुणत्रय तृतीयो नमः         | ओं श्री महारथाय नमः               |
| ओं श्री युगरूप् चतुर्थकाय नमः      | ओं श्री अनन्ताय अव्ययाय नमः       |
| ओं श्री पूर्वजाय नमः               | ओं श्री आध्यो नमः                 |
| ओं श्री वरजाय नमः                  | ओं श्री आधिशक्तिवरप्रदाय नमः      |
| ओं श्री ज्येष्ठाय नमः              | ओं श्री शृतसेनाय नमः              |
| ओं श्री कनिष्ठाय नमः               | ओं श्री शृतसाक्षिणे नमः           |
|                                    |                                   |

| ओं श्री कवचिने नमः                 | ओं श्री यज्ञमूर्तिरनातुराय नमः     |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ओं श्री वशकृद्वशवे नमः             | ओं श्री घनश्यामाय नमः              |
| ओं श्री आनंदश्राध्यसंस्थानाय तमः   | ओं श्रि घनानंद्यै नमः              |
| ओं श्री आध्याकारण लक्षणाय नय:      | ओं श्री घनाधारप्रवर्तकाय नमः       |
| ओं श्री आहनन्याय नमः               | ओं श्री घनकर्ताय नमः               |
| ओं श्री अनन्यनाधाय नमः             | ओं श्री घनत्राताय नमः              |
| ओं श्री दुंदुभ्यो नमः              | ओं श्री घनबीजसम्रस्थितायै नमः      |
| ओं श्री दुष्टनाशन कर्ताय नमः       | ओं श्री लोप्याय नमः                |
| ओं श्री कारयिताय नमः               | ओं श्री उलुप्याय नमः               |
| ओं श्री कार्याय नमः                | ओं श्री पर्णसद्याय नमः             |
| ओं श्री कार्यकारणभावगे नमः         | ओं श्री पण्यः पूर्णाय पुरातनाय नमः |
| ओं श्री धुष्णवे नमः                | ओं श्री डकारसंधिसाध्यानाय नमः      |
| ओं श्री प्रगृशाय नमः               | ओं श्री वेदवर्णनसांगकाय नमः        |
| ओं श्री ईड्यात्माय वदान्याय नमः    | ओं श्री भूताय भूतपतये नमः          |
| ओं श्री वेदसम्मते नमः              | ओं श्री भूपाय भूधराय नमः           |
| ओं श्री कलानाथाय नमः               | ओं श्री भूधरायुधाय नमः             |
| ओं श्री कलातीताय नमः               | ओं श्रि छंदसाराय नमः               |
| ओं श्री काव्यनाटकबोधकाय नमः        | ओं श्री छंदकर्ताय नमः              |
| ओं श्री तीक्ष्णे नमः               | ओं श्री छंदसेन्वयदारकाय नमः        |
| ओं श्री इक्षुपाणिने प्रहिताय नमः   | ओं श्री भूतसंगाय नमः               |
| ओं श्री स्वायुधाय नमः              | ओं श्री भूतमूर्तये नमः             |
| ओं श्री चस्त्रविक्रमाय नमः         | ओं श्री भूतिहाय नम:                |
| ओं श्री कालहन्ताय नमः              | ओं श्री भूतिभूषणाय नमः             |
| ओं श्री कालसाध्याय नमः             | ओं श्री छत्रसिंहासनाधीशाय नमः      |
| ओं श्री कालचऋ प्रवर्तनाय नमः       | ओं श्री भक्तछत्रसमृध्दिदाय नमः     |
| ओं श्री सुधन्वाय नमः               | ओं श्री मदनाय मादकाय नमः           |
| ओं श्री सुप्रसन्नात्माय नमः        | ओं श्री माद्याय मधुहाय नमः         |
| ओं श्री प्रविविक्ताय सदागतये नम:   | ओं श्री मधुरप्रियाय नमः            |
| ओं श्री कालाग्निरुद्राय नमः        | ओं श्री जपाय जपप्रियाय नमः         |
| ओं श्री संदीप्ताय नमः              | ओं श्री जप्याय नमः                 |
| ओं श्री कालांतकभयंकराय नमः         | ओं श्री जपसिध्दिप्रदायकाय नमः      |
| ओं श्री खड्गीशाय नमः               | ओं श्री जपसंख्याय जपाकाराय नमः     |
| ओं श्री खड्गनाथाय नमः              | ओं श्री सर्वमंत्रजपप्रियाय नमः     |
| ओं श्री खड्गशक्त् परायणाय नमः(२००) | ओं श्री मधुर्मधुकराय नमः           |
| ओं श्री गर्वघ्नाय नमः              | ओं श्री शूराय नमः                  |
| ओं श्री शत्रुसंहर्ताय नमः          | ओं श्री मधुरा मदनांतकाय नमः        |
| ओं श्री गमागमविवर्जिताय नमः        | ओं श्री पक्षरूपधराय नमः            |
| ओं श्री यज्ञकर्मफलाध्यक्षाय नमः    | ओं श्री देवाय नमः                  |
|                                    |                                    |

| ओं श्री भषवृद्धिविवर्धकाय नमः                   | ओं श्री फलदाताय फलकर्ताय नमः                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ओं श्री यमशासनकर्ताय नमः                        | ओं श्री फलप्रियाय नमः                         |
| ओं श्री यमपूज्याय नमः                           | ओं श्री फलाश्रयाय नमः                         |
| ओं श्री वमाधिपाय नमः                            | ओं श्री फलातीताय नमः                          |
| ओं श्री निरंजनाय निराघाराय नमः                  | ओं श्री फलमूर्तिनिरंजनाय नमः                  |
| ओं श्री निर्लिप्ताय निरूपाधिकाय नमः             | ओं श्री बलानंदाय नमः                          |
| ओं श्री टंकायुधाय नमः                           | ओं श्री बलग्रामाय नमः                         |
| ओं श्री शिवप्रीतष्टंदाराय नमः                   | ओं श्रि बलीशाय नमः                            |
| ओं श्री लांगलाश्रयाय नमः                        | ओं श्री बलनायकाय नमः                          |
| ओं श्री निष्प्रपंचाय नमः                        | ओं श्री खें खां घ्रां ह्रां वीरभद्राय नम:     |
| ओं श्रि निराकाराय नमः                           | ओं श्री सम्राट्दक्षमखांतकाय नमः               |
| ओं श्री निरीहाय निरुपद्दरवे नम;                 | ओं श्री भविष्यज्ञाय भयत्राताय नमः             |
| ओं श्री सपर्शप्रतिडामर्याय नमः                  | ओं श्री भयकर्ताय नमः                          |
| ओं श्री मंत्रडमरस्थापकाय नमः                    | ओं श्री भयारिहाय नमः                          |
| ओं श्री सत्वाय नम:                              | ओं श्री विघ्नेश्वराय नमः                      |
| ओं श्री सत्वगुणॊपॆताय नमः                       | ओं श्री विघ्नहर्ताय नमः                       |
| ओं श्री सर्ववितॆ नमः                            | ओं श्री गुरुर्देव शिखामणये नमः                |
| ओं श्री सत्ववित्प्रियाय नमः                     | ओं श्री भावनारूपध्यानस्थाय नमः                |
| ओं श्री सदाशिवाय नम:                            | ओं श्री भावार्थ फल दायकाय नमः                 |
| ओं श्री उग्ररूपाय नमः                           | ओं श्री आं श्रां हां कल्पित कल्पस्थाय कल्पना  |
| ओं श्री पक्षविंक्षिप्तभूभृते नमः                | पूरणालयाय नमः                                 |
| ओं श्री धनदाय नमः                               | ओं श्री भुजंग विलसत्कंठो नमः                  |
| ओं श्री धननाथाय नमः                             | ओं श्री भुजंगाभरण प्रियाय नमः                 |
| ओं श्री धनधान्यप्रदायकाय नमः                    | ओं श्री ओं हीं हूं मोहनोत्कर्ताय नमः          |
| ओं श्री ओं नमो रुद्राय गैद्राय नमः              | ओं श्री छन्दमानस तोषकाय नमः                   |
| ओं श्री महोग्राय मीटुषॆ नमः                     | ओं श्री नानातीत स्वयंवान्ये नमः               |
| ओं श्री नादज्ञानरताय नेमः                       | ओं श्री भक्तमानंदसंश्रयाय नमः                 |
| ओं श्री नित्याय नादांतपद दायकाय नमः             | ओं श्री नागेन्द्र चर्म वसनाय नमः              |
| ओं श्री फलरूपाय फलातीताय नमः                    | ओं श्री नारसिंहनिपातनाय नमः                   |
| ओं श्री फलाक्षर लक्षणाय नमः                     | ओं श्री रकारो अग्निबीजस्थाय नमः               |
| ओं श्री ओं श्रीं हीं क्लीं सर्वभूतान्यो भूतिहाय | ओं श्री अपमृत्युविनाशनाय नामः                 |
| भूतिभूषणाय नमः                                  | ओं श्री प्रें प्रें प्रें हां दुष्टेष्टाय नमः |
| ओं श्री रुद्राक्षमालाभरणाय नैमः                 | ओं श्री मृत्युहाय नमः                         |
| ओं श्री रुद्राक्षप्रिय वत्सलाय नमः              | ओं श्री मृत्युपूजिताय नमः                     |
| ओं श्री रुद्राक्षवैक्षाय नमः                    | ओं श्री व्यक्ताय व्यक्ततमो नमः                |
| ओं श्री रुद्राक्षरूपाय नमः                      | ओं श्री अव्यक्ताय नमः                         |
| ओं श्री रुद्राक्षपक्षकाय नमः                    | ओं श्री अतिलावण्य सुंदराय नमः                 |
| ओं श्री फलदाय नमः                               | ओं श्री रतिनाथा रतिप्रीताय नमः                |
|                                                 |                                               |

ओं श्री निधनेश धनाधिपाय नमः ओं श्री देवतात्मात्मसंभवाय नमः ओं श्री रमाप्रियकराय रम्यायै नमः ओं श्री हविर्भोक्ताय नमः ओं श्री अलिंगा लिंगात्मविगृहाय नमः ओं श्री हव्य प्रीताय नमः ओं श्री ओं क्षों क्षों क्षों ग्रहाकाराय ओं श्रि हव्यवाहनाय नमः नमः(४००) ओं श्री हव्यकताय नमः ओं श्री रत विक्रयविग्रहाय रम: ओं श्री कणलमालाभरणाय नमः ओं श्री ग्रहकृदे नमः ओं श्री कपालिने नमः ओं श्री विष्णुवल्लभाय नमः ओं श्री ग्रहभूदे नमः ओं श्री ग्राह्य नमः ओं श्री ओं हीं प्रवेश रोगाय नम: ओं श्री गहाद्य नमः ओं श्री स्थुलास्थलविशारदे नमः ओं श्री गुहविलक्षणाय नमः ओं श्री कलाधीश त्रिकालज्ञाय नमः ओं श्री ओं नम: पक्षिराजाय ओं श्री दृष्टावग्रहकारकाय नमः ओं श्री ओं हुं हुं हुं हुं नटवराय दावाग्निरूपरूपाय नमः ओं श्री घोरपातकनाशाय सूर्यलसुप्रभवे महानाट्यविशारदे नमः ओं श्री क्षमाकराय नमः नमः ओं श्री पवनाय नमः ओं श्री क्षमानाथाय नमः ओं श्री पावकाय वामाय नमः ओं श्री क्षमाप्रितलोचनाय नमः ओं श्री वृषांकायै नमः ओं श्री महाकालाय नमः ओं श्री महापहाय नमः ओं श्री वृषभाधीशायै नमः ओं श्री वर्धमानाय नमः ओं श्री क्षमासाधन साधकायै नमः ओं श्री वृद्धिरूपाय नमः ओं श्री वृषात्मायै नमः ओं श्री विश्वभक्तिप्रियोत्तमाय नमः ओं श्री वृषभध्वजायै नम:(४६०) ओं श्री ओं हुं हुं सर्वगाय नमः ओं श्री ओं क्रों क्रों कों कों महाकायायै ओं श्री सर्वाय नमः नम∙ ओं श्री महावक्षायै नमः ओं श्री सर्वजित्सर्वनायकाय नमः ओं श्री महाभुजाय नमः ओं श्री जगदेकप्रभवे नमः ओं श्री स्वामिने नमः ओं श्री मुलाधारनिवासाय नमः ओं श्री जगद्दन्द्य जगन्मयाय नमः ओं श्री गणेशाय नमः ओं श्रि सिद्धिदायकाय नमः ओं श्री सर्वान्तराय नमः ओं श्री सर्वव्यापिने नमः ओं श्री महास्कन्धाय नमः ओं श्री सर्वकर्मप्रवर्तकाय नमः ओं श्री महाग्रीवाय नमः ओं श्री जगदानंदोय नमः ओं श्री महद्वक्त्रो नमः ओं श्री जन्मजरा मरणावर्जिताय नमः ओं श्री महच्छिरसे नमः ओं श्री महदोष्टाय नमः ओं श्री सर्वार्थसाधकाय नमः ओं श्री महदार्याय नमः ओं श्री साध्यसिद्धिदाय नमः ओं श्री साधक साधकाय नमः ओं श्री महदंष्टाय नमः ओं श्री महाहनुवे नमः ओं श्री खट्वांगाय नमः ओं श्री सुंदरभूवे नमः ओं श्री नीतिमानसत्योय नमः

ओं श्री सुनयनाय नमः ओं श्री षट्चक्राय नमः ओं श्री वर्णलक्षणाय नमः ओं श्री मणिपूराय नमः ओं श्री महाविष्णवे नमः ओं श्री सुललाटाय नमः ओं श्री सुकंधगय नमः ओं श्री सत्यवाक्याय नमः ओं श्री धर्मवेताय नमः ओं श्री प्रजासुज्जनकारणायै नमः ओं श्री स्वाधिष्ठानायै नमः ओं श्री रुद्ररूपायै नमः ओं श्री सत्यज्ञाय नमः ओं श्री सत्यविक्रमाय नमः ओं श्री ग्लौं ग्लौं ग्लौं ग्लौं महादेव द्रव्य शक्ति समाहिताय नमः ओं श्री कृतज्ञाय नमः ओं श्री कृतकृत्यात्मायै नमः ओं श्री कृतकृत्याय नमः ओं श्री कृतागमायै नमः ओं श्री हं हं हं हं गुरुरूपायै नम: ओं श्री हंसमंत्रार्थ मंत्रकायै नमः ओं श्री व्रतकृदे नमः ओं श्री व्रतविच्छेष्टाय नमः ओं श्री व्रतविद्वान्महाव्रतीयै नमः ओं श्री सहस्रारे सहस्राक्षाय नमः ओं श्री व्रताधारायै नमः ओं श्री वृतेश्वरायै नमः ओं श्री वृतप्रीताय नमः ओं श्री वृताकाराय नमः ओं श्री वृतनिर्वाणदर्शकाय नमः ओं श्री ओं हीं हूं क्लीं श्रीं क्लीं हीं फट् स्वाहा नमः ओं श्री अतिरागिने नमः ओं श्री वीतरागायै नमः ओं श्री कैलासायै नमः ओं श्री अनाहतध्वनिने नमः

ओं श्री मायापुरकयंत्रस्थायै नमः

ओं श्री रोगहेतुर्विरागविते नमः ओं श्री रागध्नाय नमः ओं श्री रागशमनायै नमः ओं श्री लंबकाश्यभिष्ठिचरे नमः ओं श्री सहस्रदलगर्भस्थायै नमः ओं श्री चंद्रिकाद्वसंयतायै नमः ओ श्री अंतनिष्टो नमः ओं श्री महाबुद्धिप्रदातायै नमः ओं श्री नीतिवित्प्रियायै नमः ओं श्री नीतिकन्नीतिविन्नीतिरन्तर्याग स्वयं सुखिने नमः ओं श्री विनीतवत्सलाय नमः ओं श्री नीतिस्वरूपायै नम्ः ओं श्री नीतिसंश्रयारी नमः ओं श्री स्वभावाय नमः ओं श्री यंत्रसंचारस्तन्तुरूपोऽमलच्छाविने नम: ओं श्री क्षेत्रकर्मप्रवीणाय नमः ओं श्री क्षेत्रकीर्तनवर्धनायै नमः ओं श्री क्रोधजित्क्रोधनायै नमः ओं श्री ऋोधीजनवित नमः ओं श्री क्रोधरूपधुवे नमः ओं श्री विश्वरूपायै नमः ओं श्री विश्वकर्तायै नमः ओं श्री चैतन्याय नमः ओं श्री यंत्रमालिकायै नमः ओं श्री मुनिद्येयायै नमः ओं श्री मुनित्रातायै नमः ओं श्री शिवधर्मध्रंधरायै नमः ओं श्री धर्मज़ो नमः ओं श्री धर्मसंबंधायै नमः ओं श्री ध्वांतग्नायै नमः ओं श्री ध्वांतसंशयायै नम: ओं श्री इच्छाज्ञानिक्रयातीत प्रभावाय नमः ओं श्री पार्वतीपतय नमः ओं श्री हं हं हं हं लतारूपायै नम:

ओं श्री कल्पनावांछितप्रदायै नमः

ओं श्री कल्पवृक्षायै नमः

ओं श्री कल्पनस्थायै नमः

ओं श्री पुण्यश्लोकप्रयोगकाय नमः

ओं श्री प्रदीपनिर्मलप्रौठाय नमः

ओं श्री परमाय नमः

ओं श्री परमगामाय नमः

ओं श्री ओं जं जं सर्वसंक्षोभाय नमः

ओं श्री सर्वसम्हारकारकायै नमः

ओं श्री क्रोधदाय नमः

ओं श्री ऋोधहाय नमः

ओं श्री क्रोधीजनहायै नमः

ओं श्री क्रोधकारणायै नमः

ओं श्री गुणवाणिने नमः

ओं श्री गुणविच्छ्रेष्टायै नमः

ओं श्री वीरविद्वीर्यसंशरयाय नमः

ओं श्री गुणाधारायै नमः

ओं श्री गुणाकारायै नमः

ओं श्री सत्व कल्याणदेशिकाय नमः

ओं श्री सत्वराय नमः

ओं श्री सत्वविद्धावाय नमः

ओं श्री सत्यविज्ञानलोचनाय नमः

ओं श्री ओं हां हीं हूं क्लीं श्री ब्लूं प्रों ओं

हीं क्रों हुं फट् स्वाहा नमः

ओं श्री वीर्याकाराय नमः

ओं श्री वीर्यकरष्छंनमूलायै नमः

ओं श्री महाजयाय नमः

ओं श्री अविच्छिन्नप्रभावश्रीय नमः

ओं श्री वीर्यहाय नमः

ओं श्री वीर्यवर्धकाय नमः

ओं श्रि कालवित्कालक्गृत्कालाय नमः

ओं श्री बलप्रथमनाय नमः

ओं श्री बलिने नमः

ओं श्री छिन्नपापश्छिन्नपाशाय नमः

ओं श्री विच्छिन्नभयातनाय नमः

ओं श्री मनोन्मनाय नमः

ओं श्री मनोरूपाय नमः

ओं श्री विच्छिन्नभयनाशनाय नमः

ओं श्री विच्छिन्नसंगसंकल्पाय नमः

ओं श्री बलप्रमथनाय नमः

ओं श्री बलाय नमः

ओं श्री विद्याप्रदातायै नमः

ओं श्री विध्येशाय नमः

ओं श्री शुद्धबोधाय नमः

ओं श्री सदोदिताय नमः

ओं श्री सुद्रबोविश्ब्द्धात्माय नमः

ओं श्री विध्यामात्रैकसंश्रयाय नमः

ओं श्री विशारदाय नमः

ओं श्री गुणाधारायै नमः

ओं श्री गुणाकरायै नमः

ओं श्री सत्वकल्याणदेशिकायै नमः

ओं श्री सत्वराय नमः

ओं श्री सत्वसद्धावायै नमः

ओं श्री सत्वविज्ञानलोचनायै नमः

ओं श्री वीर्यवान्वीर्यविच्छ्रेष्ठायै नमः

ओं श्री सत्वविद्यावबोधकाय नमः

ओं श्री अविनाशाय नमः

ओं श्री निराभासायै नमः

ओं श्री विशुद्धज्ञानगोचरायै नमः

ओं श्री ओं हीं श्रीं ऐं सौ: शिवं कुरु

कुरु स्वाहा नमः

ओं श्री संसार यंत्र वाहायै नम:

ओं श्री महायंत्रप्रवर्तिने नमः

ओं श्री नमः श्रीव्योमसूर्याय नमः

ओं श्री मूर्ति वैचित्र हेतवे नमः

ओं श्री जगज्जीवायै नमः

ओं श्री जगत्प्राणायै नमः

ओं श्री जगदूखे नमः

ओं श्री आनंदरूपनित्यस्थाय नमः

ओं श्री प्रकाशानंदरूपकाय नमः

ओं श्री योगज्ञानमहाराजायै नमः

ओं श्री योगज्ञानमहाशिवायै नमः

ओं श्री अखंडानंददातायै नमः

ओं श्री पूर्णानंदस्वरूपवाणिने नमः

ओं श्री वरदायाविकाराय सर्वकारणहेतव कपालिने नमः

ओं श्री करालायपतये पुण्यकीर्तये अघोरायाग्नि नेत्राय दंडिने घोररूपिणे भिषयाण्याय चंडाय अकुलीशाय शंभवे हूं क्षुं रूं क्लीं सिद्धाय नमः

ओ श्री घंडाखाय नमः

ओं श्री सिद्धगंडाय नमः

ओं श्री गजघंटाध्वनिप्रियाय नमः

ओं श्रि गगनाख्याय नमः

ओं श्री गजावासायै नमः

ओं श्री गरलांशायै नमः

ओं श्री गणेश्वराय नमः(६५०)

ओं श्री सर्वपक्षिमृगाकारायै नमः

ओं श्री सर्वपक्षिमृगाधिपाय नमः

ओं श्री चित्रायै नमः

ओं श्री विचित्रसंकल्पायै नमः

ओं श्री विचित्रायै नमः

ओं श्री विशदोदये नमः

ओं श्री निर्भवाय नमः

ओं श्री भवनाशाय नमः

ओं श्री निर्विकल्पाय नमः

ओं श्री विकल्पकृते नमः (६६०)

ओं श्री कक्षाविसलकाय नमः

ओं श्री कर्तायै नमः

ओं श्री कोविदे नमः

ओं श्री काश्मशासनाय नमः

ओं श्री प्रलयानमकृदव्यायै नमः

ओं श्री प्रलयानलशासनायै नमः

ओं श्री त्रियंबकोऽरिष्ड्वर्गनाशकायै नमः

ओं श्री धनदःप्रियायै नमः

ओं श्री अक्षोब्याय नमः

ओं श्री क्षोभरहितायै नमः

ओं श्री क्षोभदायै नमः

ओं श्री क्षोभनाशकायै नमः

ओं श्री ओं प्रां प्रीं प्रूं प्रौं प्र:

मणिमंत्रओषधादीनां शक्तिरूपाय

शंभवे अप्रमेयाय देवाय वषट

स्वाहा स्वधातमने उमः

ओं श्री धौर्मूर्धायै दशदिग्बाह्वे नमः

ओं श्री चन्द्रसूर्याग्निलोचनाय तमः

ओं श्री पातालांग्रिरिलाकुक्ष्यै नमः

ओं श्री खंमुखायै नमः

ओं श्री गगनोदरायै नमः

ओं श्री कलानाथाय नमः

ओं श्री कलाबिंदुवे नमः

ओं श्री कलाज्योतिने नमः

ओं श्री सनातनाय नगः

ओं श्री अलौकिकाय नमः

ओं श्री कलोदातायै नमः

ओं श्री कैवल्यपददायकाय नमः

ओं श्री कौल्यै नम्:

ओं श्री कुलेशाय नम:

ओं श्री कुलजाय नमः

ओं श्री कवये नमः

ओं श्री कर्पूरभास्वराय नमः

ओं श्री कामेश्वराय नमः

ओं श्री कृपासिंधवे नमः

ओं श्री कुशलाय नमः

ओं श्री कुलभूषणाय नमः

ओं श्री कौपीनवसनायै नमः

ओं श्री कांताय नमः (७००)

ओं श्री केवलः कल्पपादाय नमः

ओं श्री कुन्देन्दुशंखधवलाय नमः

ओं श्री भस्मोद्बलितविग्रहाय नमः

ओं श्री भस्माभरणहृष्टात्माय नमः

ओं श्री तुष्टाय नमः

ओं श्री पृष्टाय नमः

ओं श्री अरिशूदनाय नमः

ओं श्री स्थाणुर्दिगंबराय नमः

ओं श्री भगनेत्रभिदुज्ज्वलाय नमः

ओं श्री त्रिकाग्निकालाय नमः

ओं श्री कालाग्निरद्वितीयो नमः

ओं श्री महायशाय नमः ओं श्री सामप्रियाय नमः ओं श्री सामकर्ताय नमः ओं श्री सामगाय नमः ओं श्री सामगप्रियाय नमः ओं श्री धीराय नमः (७२०) ओं श्री दंताय नमः ओं श्री महाधीराय नमः ओं श्री धैर्यदाय नमः ओं श्री धैर्यवर्धकाय नमः ओं श्री लावण्यराशिने नमः ओं श्री सर्वजाय नमः ओं श्री सुबृद्धिबृद्धिमद्दराय नमः ओं श्री तारणाश्रयरूपस्थाय नमः ओं श्री तारणांश्रयदायकाय नमः ओं श्री तारकस्तारकस्वामिने नम्: (७३०) ओं श्री तारण तारणप्रियाय नमः ओं श्री एकतारायै नमः ओं श्री द्वितारायै नमः ओं श्री ततीयायै नमः ओं श्री मंत्र आश्रयायै नमः ओं श्री एकरूपाय नमः ओं श्री एकनाथायै नमः ओं श्री बहरूपायै स्वरूपवाने नमः ओं श्री लोकसाक्षिण नमः ओं श्री त्रिलोकेशायै नमः ओं श्री त्रिगुणातीतमूर्तिमानिने नमः ओं श्री बालस्तारुण्यरूपस्थायै नमः ओं श्री वृध्दरूपप्रदर्शकाय नमः ओं श्री अवस्थात्रय भृतस्थायै नमः ओं श्री अवस्थात्रय वर्जिताय नमः ओं श्री वाच्य वाचक भावार्थायै नमः ओं श्री वाक्यार्थप्रियमानसायै नमः(७५०) ओं श्री ऒऽसौ वाक्यप्रमाणस्थायै नमः ओं श्री महावाक्यार्थ भोधकाय नमः ओं श्री परमाणु प्रमाणस्थाय नमः ओं श्री कोटिब्रह्माण्डनायकाय नमः

ओं श्रो ओं हं हं हं हं ह्ली वामदेवाय नम∙ ओं श्री कक्षवित्पलकाय नमः ओं श्री कर्तायै नमः ओं श्री कोविदा नमः ओं श्री कामशासनाय नमः ओं श्री कपर्दिने नमः ओं श्री केसरिण रमः ओं श्री कालायै नमः ओं श्री कल्पनारहिताकते नमः ओं श्री खं खेलाय खेचराय ख्याताय कन्यवादिने नमः ओं श्री खमुद्रताय नमः ओं श्री खांबराय नम: ओं श्री खंडपरशुव नमः(७७०) ओं श्री खचक्षुश नमः ओं श्री खड्गलोचनाय नमः ओं श्री अखन्डब्रह्मायै नम: ओं श्रि खंडश्रीरखंडौयोतिरव्यय: नम: ओं श्री षट्चऋकेलनायै नमः ओं श्री श्रष्टायै नमः ओं श्री षट्ज्योति षट्गिरार्चिते नमः ओं श्री गरिष्टाय नम"(७८०) ओं श्री गोपतिर्गोप्तायै नमः ओं श्री गंभीरायै नम: ओं श्री ब्रह्मगोलकायै नमः ओं श्री गोवर्धनगतिर्गोविदे नम: ओं श्री गुणाकराय नमः ओं श्री गंगाधरायै नमः ओं श्री अङ्गसंगयाय नमः ओं श्री गैकारायै नमः ओं श्री गट्करागमाय नमः ओं श्री कर्पूरगौराय नमः ओं श्री गौरीशाय नम:(७९०) ओं श्री गौरीगुरुगुहाशयाय नमः ओं श्री धूर्जिटिने नमः ओं श्री पिंगलजटायै नम: ओं श्री जटामंडलमण्डितायै नम:

ओं श्री मनोजवाये नमः ओं श्री जीवहेतुरंघकासुरसूदनायै नमः ओं श्री लोकबन्ध्वे नमः ओं श्री कलाधारायै नमः ओं श्री पाण्ड्रायै नमः ओं श्री प्रमथाधिपाय नमः(८००) ओं श्री अव्यक्तलक्षणायै नमः ओं श्री योगिने नमः ओं श्री योगीशाय नमः ओं श्री योगिपुंगवाय नमः ओं श्री भूतावासायै नमः ओं श्री जनावासायै नमः ओं श्री सुरावासःयै नमः ओं श्री सुमंगलाय नमः ओं श्री भववैद्याय नमः ओं श्री योगिवेध्याय नमः(८१०) ओं श्री योगिसिंहहदासनाय नमः ओं श्री युगावासायै नमः ओं श्री युगाधीशायै नमः ओं श्री युगक्धे नमः ओं श्री युगवन्दिताय नमः ओं श्री किरीटलेटिबालेन्दु मणिगणभूषिताय नमः ओं श्री रत्नांगरागायै नमः ओं श्री रलेशाय नमः ओं श्री रलरंजितपादुकायै नमः ओं श्री नवरलगुणोपतायै नमः(८२०) ओं श्री किरीतारतकञ्चुकाये नमः ओं श्री नानाविधानेकरल लसत्कुण्डलमंडितायै नमः ओं श्री नवफालामणिर्नासापुटभ्राजित मौक्तिकाय नमः ओं श्री रत्नांगुलीय विलसत्कर शाखानखप्रभायै नमः ओं श्री रत्नभ्राजद्देमसूत्र लसत्कटितटाय नमः ओं श्री वामांगभागविलसत्पार्वती वीक्षणप्रियाय नमः

ओं श्री लीलादिलंबित वपूर्भक्तमानस मंदिरायै नमः ओं श्री मदमंदार पृष्पौघल सद्वायुनिवेवितायै नमः(८३०) ओं श्री कस्तुरी दिलसत्फाला नमः ओं श्री दिव्यदेहप्रभाक्टासंदीपित दिगंतरायै नमः ओं श्री देवास्रगुऋस्तव्याये नमः ओं श्री देवास्रनमस्कतायै नमः ओं श्री हंसराजाय नमः ओं श्री प्रभाक्टापुण्डरीकनिभेक्षणाये ओं श्री सर्वाशाह गुणोमयाय नमः ओं श्री सर्वलोकष्टभषणायै नमः ओं श्री सर्वेष्टदातायै नमः ओं श्री सर्वेष्टस्फुरन्मंगलविग्रहायै नमः(८४०) ओं श्री अविद्यालेशरहितायै नमः ओं श्री नानाविधैकसंश्रयायै नमः ओं श्री मूर्तिभावत्कृपापूरायै नमः ओं श्री भक्तेष्टफलपूरकायै नमः ओं श्री संपूर्णकामायै नमः ओं श्री सौभाग्यनिधिने नम: ओं श्री सौभाग्यदायकाय नमः ओं श्री हितैक्षीणे नमः ओं श्री हितकृत्सौम्याय नमः ओं श्री परार्थैकप्रयोजकाय नमः(८५०) ओं श्री शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणायै ओं श्री विद्वंचिता वषट्कारायै नमः ओं श्री भ्राजिष्णुर्भोजनंगविये नमः ओं श्री भोक्तायै नमः ओं श्री भोजयितायै नमः ओं श्री जेतायै नमः ओं श्री जितारिरार्जितमानसायै नमः ओं श्री अक्षरायै नमः ओं श्री कारणायै नमः

ओं श्री रिद्वये नमः

ओं श्री शमदाय नमः ओं श्री ब्रह्मानंदाश्रयाय विभवे नमः ओं श्री शरदाल्वाय नमः ओं श्री शरभेशाय नमः ओं श्री आज्ञापकाद नमः ओं श्री महादेवाय नमः ओं श्री गंभीराय नमः ओं श्री परब्रह्मसदाशिवाय नगः ओं श्री कविर्दुस्वप्ननाशनाय नमः ओं श्री स्वराविकतिकतारायै नमः ओं श्री पंचब्रह्मसमृत्पत्तिने नमः ओं श्री स्वरातीतायै नमः ओं श्री स्वयंविभवे नमः ओं श्री क्षेत्रज्ञाय नमः ओं श्री क्षेत्रपालकाय नमः ओं श्री स्वर्गतायै नमः ओं श्री व्योमकेशाय नमः (८७०) ओं श्री स्वर्गतिर्दातायै नमः ओं श्री नियंतायै नमः ओं श्री भीमवेषाय नमः ओं श्री गौरीपतये नमः ओं श्री नियताश्रयायै नमः ओं श्री अनामयाय नमः ओं श्री भूमिरूपायै नमः ओं श्री भवाब्धितरणोपायो ओं श्री भूमिकर्तायै नमः ओं श्री भधरायै नमः भगवान्भकतत्सलायै नमः ओं श्री भुधराश्रयायै नमः ओं श्री वराय नमः ओं श्री वरिष्ठतेजिष्ठे नमः ओं श्री भूतनाथायै नमः ओं श्री प्रियाप्रिय वधाय नमः ओं श्री भूतकर्तायै नमः ओं श्री सुधीने नमः ओं श्री भूतसंहारकारकायै नमः ओं श्री भविषज्ञायै नमः ओं श्री यंताऽयविष्टायै नमः ओं श्री क्षोदिष्टायै नमः ओं श्री भवत्रातायै नमः ओं श्री भवतायै नम: ओं श्री यविष्टाय नमः ओं श्री भवहारकायै नमः ओं श्री यमशासनाय नमः ओं श्री वरदायै नमः ओं श्री हिरण्यगर्भायै नमः ओं श्री वरदातायै नम: (९३०) ओं श्री हेमांगाय नमः ओं श्री वरपीतायै नम: ओं श्री हेमरूपाय नमः ओं श्री हिरण्यदवे नमः ओं श्री वरप्रदायै नमः ओं श्री ब्रह्मज्योतिरनावेक्ष्यश्चामुण्डाजनको ओं श्री कूटस्थायै नमः ओं श्री कुटरूपायै नमः रविने नम: ओं श्री मोक्षार्थजनक सेव्याय नमः ओं श्री त्रिकृटायै नमः ओं श्री मंत्रविग्रहायै नमः ओं श्री मोक्षदाय नमः ओं श्री मंत्रार्थायै नमः ओं श्री मोक्षनायकाय नमः ओं श्री मंत्रगम्यायै नमः ओं श्री महास्मशान निलयाय नमः ओं श्री मंत्रेशायै नमः ओं श्री वेदाश्वाभूरथस्थिरायै नमः ओं श्री मंत्रभागकायै नमः (९४०) ओं श्री मुगव्याधये नमः ओं श्री सिद्धि मंत्राये नमः ओं श्री धर्मधामप्रच्छन्नस्फटिक प्रभवे ओं श्री सिद्धि दातायै नमः नमः(९००) ओं श्री जपसिद्धिने नमः ओं श्री सर्वज्ञाय नमः ओं श्री स्वभावकायै नमः

ओं श्री परमामायै नमः

ओं श्री नामातिकाये नमः ओं श्री तत्वासनस्तत्व ओं श्री नामरूपायै नमः मार्गस्तुत्वांतस्तुत्वविग्रहायै नमः ओं श्री नामरूपगुणाश्रयाय नमः ओं श्री दर्शनादतिकायै नमः ओं श्री गुणकर्नायै नमः ओं श्री दश्याये नमः ओं श्री दश्यात्तावै नमः ओं श्री गुणत्रातायै नमः ओं श्री गुणातीतायै नमः(९५०) ओं श्री अतिदर्शकायै नमः ओं श्री गुणारिहायै नमः ओं श्री दर्शनायै नमः ओं श्री गुणग्रामायै नमः ओं श्री दर्शनातीतायै नमः ओं श्री गुणाधीशायै नमः ओं श्री भावनाकाररूपकृते नमः ओं श्री गुणनिर्गुणकारकायै नमः ओं श्री मणिपर्वतसंस्थानायै नुमः ओं श्री मणिभषणभषितायै नमः ओं श्री अकारमात्रकारूपायै नमः ओं श्री अकारातीतभावनायै नमः ओं श्री मणिप्रीतायै नमः (१०००) ओं श्री परमैश्चर्य दाताये नम: ओं श्री मणिश्रेष्ठायै नमः ओं श्री प्रमप्रीतिदायकाय परमायै नमः ओं श्री गणिस्थाय नमः ओं श्री परमानंदाय नमः ओं श्री मणिरूपकाय नमः ओं श्री परात्परायै नम: (९६०) ओं श्री चिंतामणिगृहांतस्थायै नमः ओं श्री वैकृष्ठपीठमध्यस्थायै नमः ओं श्री सर्वचिंताविवर्जितायै नमः ओं श्री वैकुण्ठायै नम: ओं श्री चिंताक्रांतायै नमः ओं श्री विष्णुविग्रहायै नमः ओं श्री भक्त चिंत्योयै नमः ओं श्री कैलासवासिन नमः ओं श्री चिंतनाकारचिंतकाय नमः ओं श्री कैलासायै नमः ओं श्री अचिंत्य श्चिन्त्य रूपायै नमः ओं श्री शिवरूपायै नमः ओं श्री निश्चिन्तायै नमः ओं श्री शिवप्रदायै नमः ओं श्री निश्चयात्मकाय नमः ओं श्री जटाजूटा भूषिताङ्गायै नमः ओं श्री त्रिविक्रमाय नमः ओं श्री भस्मधुसरभुषणायै नम:(९७०) ओं श्री त्रिकालज्ञाय नमः ओं श्री दिग्वासायै नमः ओं श्री त्रिमूर्तये नमः ओं श्री दिग्विभागायै नमः ओं श्री त्रिपुरान्तकाय नमः ओं श्री दिगंतरनिवासकायै नम: ओं श्री बह्मचारिण नमः ओं श्री ध्यानकर्तायै नम: ओं श्री वृतप्रीतायै नमः ओं श्री ध्यानमूर्ति धारणा धारणप्रियायै ओं श्री गृहस्थायै नमः नमः ओं श्री गृहवासकायै नम: ओं श्री जीवन्मुक्तिपुरीनाथायै नमः ओं श्री परंधामायै नम: ओं श्री द्वादशांतस्थितप्रभवे नमः ओं श्री परंबह्मणे नमः ओं श्री तत्वस्तस्तत्वरूपस्थस्तत्वातीतायै ओं श्री परमात्मायै नमः नमः(९८०) ओं श्री परात्परायै नमः ओं श्री अतितत्वतायै नमः ओं श्री सर्वेश्वरायै नमः ओं श्री तत्वसाम्यस्तत्वगम्यस्तत्वार्थ ओं श्री सर्वमयायै नमः

ओं श्री सर्वसाक्षिण विलक्षणायै नमः

दर्शकाय नमः

ओं श्री मणिर्द्वापायै नमः ओं श्री द्वीपनाथायै नमः

ओं श्री द्वीपांतायै नमः

ओं श्री सप्तसागरकर्तायै नमः

ओं श्री सप्तसागरनायकायै नमः

ओं श्री महीधगरौ नम:

ओं श्री महीभर्तायै नमः

ओं श्री महीपालायै नमः

ओं श्री मनस्विने नमः

ओं श्री महीव्याप्तायै नमः

ओं श्री व्यक्तरूपाय नमः

ओं श्री सुव्यक्ताय नमः

ओं श्री व्यक्तभावनायै नमः

ओं श्री सुवेषाट्यायै नमः

ओं श्री सुखप्रीताय नमः

ओं श्री सुगमाय नमः

ओं श्री सुगमाश्रयाय नमः

ओं श्री तापत्रयाग्निसन्तप्ताय नमः

ओं श्री समाह्रादनचन्द्रमायै नमः

ओं श्री तारणस्थापसाराद्यस्तनु

् मध्यस्तमोमहाय नमः

ओं श्री स्पररूपाय नमः ओं श्री परद्येयाय नमः

ओं श्री परदेवतदैवताय नमः

ओं श्री ब्रह्मपूज्याय नमः

ओं श्री जगत्पूज्याय नमः

ओं श्री भक्तपुज्याय नमः

ओं श्री वरप्रदाय नमः

ओं श्री अद्वैताय नमः

ओं श्री द्वैतवर्जिताय नमः

ओं श्री द्वैताय नम:

ओं श्री अद्वैतविवर्जिताय नमः

ओं श्री अभेद्याय नमः

ओं श्री सर्वभेद्याय नमः

ओं श्री अभिध्यभेदकवेधकाय नमः

ओं श्री लाक्षारसायै नमः

ओं श्री सुवर्णाभायै नमः

ओं श्री प्लवंगमप्रियोत्तमायै नमः

ओं श्री शत्रूसंहारकर्तायै नमः

ओं श्री अवतारपरायै नमः

ओं श्री हरये नम:

ओं श्री संविदेशाय नमः

ओं श्री संविदात्माय नमः

ओं श्री संविज्ज्ञानप्रदायकाय नमः

ओं श्री संवित्कर्तायै नमः

ओं श्री भक्तायै नमः

ओं श्री संविदानंदरूपवाने नम:

ओं श्री संज्ञातीताय नमः

ओं श्री संहार्याय नमः

ओं श्री सर्वसंशयहारकाय नमः

ओं श्री निःसंशयाय नमः

ओं श्री मनोध्येयाय नमः

ओं श्री संशयात्मादिदूरगायै नमः

ओं श्री शैवमंत्र शिवप्रीत दीक्षा

शैवस्वभावकाय नमः

ओं श्री भूपतये नमः

ओं श्री क्षमाकृताय नमः

ओं श्री भूपाय नमः

ओं श्री भूपभूपत्वदायकाय नमः

ओं श्री सर्वधर्मसमायुक्ताय नमः

ओं श्री सर्वधर्मविवर्धकाय नमः

ओं श्री सर्वशास्त्राय नमः

ओं श्री सर्ववेदाय नमः

ओं श्री सर्ववेताय नमः

ओं श्री सतृप्तिमाने नमः

ओं श्री भक्तभावावताराय नमः

ओं श्री भृक्तिमृक्तिफलप्रदाय नमः

ओं श्री भक्त सिद्वार्थ सिद्विदाय नमः

ओं श्री सिद्धिबुद्धिप्रदायकाय नमः

ओं श्री वाराणसीवासदातायै नमः

ओं श्री वाराणसीवरप्रदाय नमः

ओं श्री वाराणसीनाथरूपायै नमः

ओं श्री गंगामस्तकधारकाय नमः

ओं श्री पर्वताश्रयकर्तायै नमः

ओं श्री लिंगपर्वतत्रम्बकाय नमः

ओं श्री लिंगदेहायै नमः

ओं श्री लिंगपतिलिंङ्गपूजो अतिदुर्लभाय ओं श्री श्रेयरूपाय नमः ओं श्री श्रेयातीतफलोत्तमाय नमः नम: ओं श्री रुद्रप्रियाय नमः ओं श्री सागय नमः ओं श्री रुद्रसेव्याय नमः ओं श्री संसारत्साक्षणे नम. ओं श्री उग्ररूप विराड्कृते नमः ओं श्री सारासारविचक्षणाय ननः ओं श्री मालारुद्राक्षभूषाङ्गाय नमः ओं श्री धारणतीतभावस्थायै नमः ओं श्री धारणान्वयगोचराय नमः ओं श्री जपरुदाक्षतोषकाय नमः ओं श्री सत्यसत्यायै नम ओं श्री गीचराय नमः ओं श्री सत्यदातायै नमः ओं श्री गोचरातीतायै नमः ओं श्रो सत्यवर्तायै नमः ओं श्री अतीवपियगोचरायै नमः ओं श्री सदाश्रयाये नम् ओं श्री पियपियाय उम ओं श्री तथा स्वार्थीस्वार्थ अर्थफलप्रदाय ओं श्री सत्यसाक्षिणे नगः ओ श्री सत्यलक्ष्म्यै नमः नम• ओं श्री अर्थार्थीसाक्षिण नमः ओ श्री लक्ष्म्यातीतमनोहराय नमः ओं श्री जनकायै नमः ओं श्री लक्षांशाय नमः ओं श्री जगताधीशायै नमः ओं श्री लक्ष्यलक्षणविग्रहाय नमः ओं श्री जनीतायै नमः ओं श्री जगदीशाय नमः ओं श्री जननिश्चयाय नमः ओं श्री जगत्ताताय नमः ओं श्री सृष्टिरूपिण नमः ओं श्री जगन्मयोजगद्गरवे नमः ओं श्री गुरुमूर्तये नमः ओं श्री सृष्टिरूपस्थितिअप्रदाय नमः ओं श्री संहाररूपाय नम: ओं श्री स्वयंवेध्यायै नम: ओं श्री कालाग्निकालसंहार रूपायै नमः ओं श्री वेद्यवेदंकरूपकाय नमः ओं श्री सप्तपातालपादस्थाये नमः ओं श्री रूपातीतायै नमः ओं श्री महदाकाश शीर्षवाने नमः ओं श्री रूपकर्तायै नमः ओं श्री सर्वरूपार्थदायकाय नमः ओं श्री अमृतायै नमः ओं श्री अमृताकारायै नमः ओं श्री अर्थटस्त्वर्थमान्याय नमः ओं श्री अर्थार्थाय नमः ओं श्री अमृतामृतरूपकायै नमः ओं श्री अमृताकारचित्तिस्थाय नमः ओं श्री अर्थदायकाय नम: ओं श्री विभवे नमः ओं श्री अमृतोद्भवकारणाय नमः ओं श्री अमृताहारनित्यस्त्वमृतोद्भवरूपिण ओं श्री वैभवाय नम: ओं श्री श्रेष्ठाय नमः नमः ओं श्री अमृतांशोऽभृताधी ओं श्री सर्ववैभवदायकाय नम: शोऽमृतप्रीतिविवर्धनाय नमः ओं श्री चतुषष्टिकलासूत्राय नमः ओं श्री अनिर्देश्याय नमः ओं श्री चतु:षष्टिकलामयाय नम: ओं श्री अनिर्वाच्यो नमः ओं श्री प्राणश्रवणाकाराय नमः ओं श्री अनंगो नमः ओं श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओं श्री अनंग आश्रयाय नमः ओं श्री पुरातनपुराख्याताय नमः

ओं श्री पूर्वजाय नमः

ओं श्री श्रयदे नमः

ओं श्री पूर्वपूर्वकाय नमः ओं श्री मंत्रतंत्रार्थसर्वज्ञाय नमः ओं श्री सर्वतंत्राय नमः ओं श्री तंत्रांतरिनवासकाय नमः ओं श्री तंत्रगंयस्तंत्रमान्यस्तंत्र यंत्रफलप्रदाय नमः ओं श्री सर्वतंत्रार्थतत्वज्ञाय तत्वराजाय नमः

ओं श्री ब्रह्मांडकोटिकर्ताय नमः ओं श्री ब्रह्मांडोदरपूरकाय नमः

ओं श्री बृह्यांडस्देशदाताय नमः

ओं श्री स्वयंभू शम्भुरूपाय नमः
ओं श्री श्वास निःश्वास उच्छ्वास सर्व
संशयहारकाय नमः
ओं श्री हंसविग्रह निस्पृहायै नमः
ओं श्री सोहं रुपास्वभावाय नमः
ओं श्री सोहंरूप प्रदर्शकाय नमः
ओं श्री सोहं हसःस्वरूपवाने नमः
ओं श्री सोहं हसःस्वरूपवाने नमः
ओं श्री हंसविग्रह निस्पृहाय नमः
ओं श्री हंसविग्रह निस्पृहाय नमः
ओं श्री हंसविग्रह निस्पृहाय नमः
ओं श्री सोहंरूपप्रदर्शकाय नमः
ओं श्री सोहंरूपप्रदर्शकाय नमः
ओं श्री सोहंरूपप्रदर्शकाय नमः
ओं श्री सोहंरूपप्रदर्शकाय नमः

ओं श्री ब्रह्मज्ञान परायणायै नमः

## शरभ अष्टोत्तर शतनामावलि

अस्य श्री शरभाष्टोत्तर महामंत्रस्य

योगानंद ऋषिः

अनुष्टुप् छंद:

श्रीमद्धोर वीर शरभेश्वरो देवता

खं बीजं

स्वाहा कीलकं

श्रीमत् शरभ सालुव अष्टोतर शतनाम सिद्वर्थे जपॆ विनियोगः

ध्यानं

अष्टांघिश्च सहश्रबाहरनलच्छाचा शिराय्ग्धग्

यस्त्रयक्षा द्विखूरप्र पुच्छ उवितः

अर्धेनापि मुगाकृतिः पुनरथाप्यर्धेन पक्ष्यावृति

श्री वीर: सळभ: स पात् शलभश्चिन्त्य: सदा मां हदि॥

ओं श्री शिवोग्ररूपाय नमः

ओं श्री पक्षविक्षिप्तभूभृते नमः

ओं श्री रुद्राय नमः

ओं श्री रौद्राय नमः

ओं श्री महोघ्रासाय नमः

ओं श्री जिष्णवे नमः

ओं श्री उग्राय नमः

ओं श्री भीमाय नमः

ओं श्री कृद्वाय नमः

ओं श्री मन्यवे नमः ओं श्री भवाय नमः

ओं श्री शर्वाय नमः

ओं श्री शंकराय नमः

ओं श्री शिवाय नमः

ओं श्री कालाय नमः

ओं श्री कालकालाय नमः

ओं श्री महाकालाय नमः

ओं श्री मृत्यवे नमः

ओं श्री वीराय नमः

ओं श्री वीरभद्राय नमः

ओं श्री क्षयद्वीरात नमः

ओं श्री शूलिने नमः

ओं श्री महादेवाय नमः

ओं श्री महते नमः

ओं श्री पशुनां पतये नमः

ओं श्री एकाय नमः

ओं श्री नीलकंटाय नमः

ओं श्री श्रीकंठाय नमः

ओं श्री पिनाकिने नमः

ओं श्री अनंताय नमः

ओं श्री सूक्ष्माय नमः

ओं श्री मृत्युमृत्यवे नमः

ओं श्री पराय नमः

ओं श्री परमेशाय नमः

ओं श्री तत्पराय नमः

ओं श्री परात्मने नमः

ओं श्री परात्पराय नमः

ओं श्री विश्वाय नमः

ओं श्री विश्वमूर्तये नमः

ओं श्री विष्णुकलत्राय नमः

ओं श्री विष्णुक्षेत्रेशाय नमः

ओं श्री भानवे नमः

ओं श्री वैकर्ताय नमः ओं श्री किराताय नमः ओं श्री महाव्याताय नमः ओं श्री शाश्वते नमः ओं श्री भैरवाय नम् ओं श्री चरण्याय नमः ओं श्री महाभैरवरूपिण नमः ओं श्री नृसिंहसंहर्त्रे नमः ओं श्री कागकालपुरारये नमः ओं श्री कर्मपाशौधसंहर्त्रे नमः ओं श्री विष्णमायांतकारिण नमः ओं श्री त्रयंबकाय रम: ओं श्री त्रयक्षाय नमः ओं श्री शिपिविष्टाय नमः ओं श्री मीठुष नमः ओं श्री मृत्युञ्जयाय रुद्राय नमः ओं श्री सर्वजाय नमः ओं श्री मखारये नमः ओं श्री खखोल्काय नमः ओं श्री वरेण्याय नमः ओं श्री वाग्भिरेतसे नमः ओं श्री महाप्राणायदेवाय नमः ओं श्री प्राणापानप्रवर्तिने नमः ओं श्री त्रिगुणाय नमः ओं श्री त्रिशूलाय नमः ओं श्री गुणातीताय नमः ओं श्री योगिने नमः ओं श्री संसारचऋवाहाय नमः ओं श्री मायांयंत्रप्रवर्तिने नमः ओं श्री तमस्विद्व्योमसूर्याय नमः ओं श्री मुक्तिवैचित्रहेतवे नमः ओं श्री वरदाय नमः ओं श्री विकाराय नमः

ओं श्री सर्वकारण हेतवे नमः पुनर्भूयो नमो नमः

ओं श्री कपालिने नमः ओं श्री करालाय पत्तये नमः ओं श्रो पुण्यकीर्तये नमः ओं श्री अमोघायाग्निनेत्राय नमः ओं श्री नकुलीशाय शम्भवे नयः ओं श्री भीषांतराय नमः ओं श्री चंडाय नमः ओं श्री टंडिने नमः ओं श्री घोररूपिण नमः ओं श्री मेघवाहाय देवाय नमः ओं श्री पार्वतीपतय नमः ओं श्री अव्यक्तायाप्यशोकाय नमः ओं श्री स्थिराय नमः ओं श्री स्थिरधन्विने नमः ओं श्री स्थाणवे नमः ओं श्री कृत्तिवासाय नमः ओं श्री चंदार्ख मौलग्ने नमः ओं श्री अद्वरराजाय नमः ओं श्री वचसां पतये नमः ओं श्री योगीश्रगय नमः ओं श्री नित्याय नमः ओं श्री सत्याय नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं श्री सर्वात्मने नमः ओं श्री सर्वस्वाय नमः ओं श्री ऐक द्वि त्रि चतुःपंचसृष्टिकृत्यस्तुते नमः ओं श्री दशकृत्वः नमः ओं श्री शतकृत्वः नमः ओं श्री सहस्रकृत्वे नमः ओं श्री पतिमितेकत्वो नमः ओं श्री कृत्वो नमः ओं श्री मनो भूयो नमो भूयो

### SRI VIDYA TEMPLE

God as Brahman has no form, existing beyond mind, time and space. However, the mystic power of God also exists with form to delight and kindle understanding amongst devotees. In this temple we worship Mother as Sri Rajarajeswari Devi. She is filled with compassion for Her children of all ages, races, castes and genders. Her grace is infinite and may be experienced by all who approach Her.

The Sri Vidya Temple is dedicated to the mission of teaching devotees to nurture their personal relationship with the Divine Mother. It is run entirely by volunteers who experience Her shakti and grace by participating in the worship through loving service.

Rush, New York, USA



### Punaruddharana Kumbhabhishekam July 1<sup>st</sup> to 11<sup>th</sup>, 2010 "EKONNA SAPTATI' Ati Rudra Yagnam

### ABOUT ATI RUDRAM

The Ati Rudra Yagna will be performed using 121 homa kundams, or fire pits, manned by homa kartas. Haran Aiya (Sri Chaitanyananda Natha) will preside over the primary homa kundam.

In one day, each homa karta will chant the Rudra Namakam 11 times, offering  $11 \times 169$  ahutis into the fire. A total of  $11 \times 169 \times 12 \times 11 = 2,474,329$  ahutis will be offered into the 121 homa kundams over the 11 days of the Maha Kumbabhishekam, thus fulfilling the requirements of an Ati Rudra Yagna.

"This is a once in a lifetime opportunity to participate in one of the holiest and most powerful Yagnas in Sanathana Dharmam"
-Sri Chaitanyananda Natha.

# Punaruddharana Kumbhabhishekam HOW CAN I PARTICIPATE?

Option 1: Be a Homa Karta

If you are fluent in the chanting of the Sri Rudra Namakam and Camakam, you may wish to register yourself as a homa karta. You must also have received Srividya mantra diksha from one of the following Gurus in our lineage - Sri Svaprakasananda Tirtha, Sri Amritananda Natha, Sri Chaitanyananda Natha or Sri Karunamaya Baba (the Peetadhipathi of Devipuram, Andhrapradesh)

### Option 2: Bea Sponsor

You can sponsor one homa kundam for one day, several days, or all the eleven days. As a sponsor you will take part in the Ati Rudram by sitting at your homa kundam and offering the ahutis as instructed by the homa karta. By doing so, you will receive the benefit of this powerful yagna first hand. As can be expected, the Ati Rudram requires considerable quantities of flowers, fruits, milk, approximately 5000 gallons of pure ghee, and annadhanam for the assembled worshippers. You may also sponsor the cost of these supplies for one day, several days or all the eleven days.

### Option 3: Be a volunteer

An event of this scope requires a large number of volunteers to assist the homa kartas, the sponsors, and the visitors throughout the festival. It will be an opportunity to experience the grace of the Divine Mother don't miss out!

#### CONTACT INFORMATION:

To register yourself and your family as a sponsor or homa karta, please contact the temple:

From the US: (585) 533 1970 From Canada: (416) 628 3786

E.mail: haraniya@hotmail.com
Alternatively, when visiting the temple, speak to the office personnel. Information about volunteer opportunities will become available shortly and will

be posted on www.srividya.org.

Sri Vidya Temple,

6980/6970 East River Road, Rush, New York, 14543. USA

